प्रकाशक नागरीप्रचारिग्री सभा काशी

> मुद्रक श्रो अपूर्वकृष्ण बसु, इडियन प्रेस, लिमिटेड; बनारस-ब्राच

#### दे। शब्द

''नवभारतीय ग्रंथमाला'' के श्रंतर्गत ''केदारनाथ बाबूताल राजगढ़िया पुस्तक-माला'' का यह पहला पुष्प श्राज हिंदी जगत् के सामने उपस्थित किया जा रहा है। यह प्रयास कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होगा, इसका निर्णय हिंदी के विज्ञ पाठक ही करेंगे। मैं श्रपनी श्रोर से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मेरा उद्देश्य भारतीय जनता के हित श्रौर सेवा के श्रांतिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं है। मेरे इस उद्देश्य की सिद्ध ईश्वर के हाथ है।

इस संबंध में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुक्तमें यह प्रवृत्ति एक विशिष्ट महानुमान की प्रेरणा श्रीर प्रोत्साहन से उत्पन्न हुई है। श्रीर यदि मैं उस प्रेरणा तथा प्रोत्साहन के संबंध में यहाँ दो शब्द न निवेदन करूँ तो वह केवल श्रनुचित ही न होगा, चिल्क कदाचित् एक प्रकार की कृतज्ञता की सीमा तक जा पहुँचेगा। इस बात का निचार रखते हुए, श्राशा है, सुविश पाठक मेरी यह धृष्टता ज्ञमा करेंगे। है। सकता है कि मेरे इस निवदन से श्रीरो का कोई विशेष लाम न हो, परंतु स्वय मेरा लाम एक प्रकार से निश्चित ही है। क्योंकि जिन महानुमाव का मैं कृतरा हूं श्रीर सदा कृतरा रहूंगा, उनके प्रति श्रानी श्रद्धांजिल श्रिपंत करने का यह सुयोग खा बैठना मेरे लिये श्रञ्छा न होगा।

यह तो मैं नहीं कह सकता कि नितात बाल्य काल में मुक्त पर किन लोगो का श्रीर कैसा प्रभाव पड़ा था; परतु मेरी स्मृति की पहली महत्त्वपूर्ण घटना, जिसने मेरे विचारों श्रीर जीवन की धारा बहुत कुछ बदल दी थी, सन् १६१३ में हुई थी। उस समय मेरी श्रवस्था केवल दस वर्ष की थी। उन दिनो हमारे यहाँ विलायती कपड़ों का काम होता था-इम लोग मैंचेस्टर से करडे मॅगाते श्रीर कलकत्ते में बेचते थे। जिस रास्ते से मैं नित्य मकान त्राता-जाता था, उसी रास्ते के मोड़ पर हिंदी पुस्तक एजेंसी की दूकान थी। श्रीयुक्त महावीरप्रसादजी पोद्दार ही उसके सस्यापक ये श्रौर वही संचालक भी थे। घर श्राते-जाते मैं एजेंसी की दूकान पर काफी चहल-पहल देखा करता था। मुक्ते भी किताबे पढ़ने का शौक था। पर वह शौक "ताता-मैना का किस्सा," "हातिम ताई" श्रीर "हजार दास्तान" तक ही परिमित या। मैं जानता ही नहीं था कि इनके खिवा पढ़ने की श्रौर भी कोई चीज होती है।

किताबें पहने का शौक एक दिन मुक्ते हिंदी पुस्तक एजे सी में भी ले गया। शांति की मूर्ति पोहार जी वहीं विराजमान थे। दो ही चार वातो में उनके जिस सौजन्य का परिचय मुक्ते मिला, उससे मुक्ते ऐसा श्रनुभव होने जगा कि मानों ये मेरे परम श्रात्मीय हैं। मेरे मॉराने पर श्रापने बहुत सी पुस्तकें मुक्ते दिखलाई; पर मुक्ते उनमें से एक भी ठीक न जैंची। श्रव में पोद्दार जी ने मुक्ते स्व॰ सखाराम गर्गोश देउस्कर की सुप्रसिद्ध वँगला पुस्तक ''देशेर कया'' का ''देश की बात'' नामक हिंदी अनुवाद देते हुए कहा कि श्राप इसे योही ले जाकर पढिए। श्रीर यदि यह श्रापका ना-पसंद हो तो मुक्ते लौटा दीजएगा। पढ़ने की लत तो मुक्ते थी ही; फिर इस शर्च पर मजा मुक्ते क्या श्रापित हो सकती थी। 'दिश की बात'' पहने पर मुम्मे पता चला कि ''तोता-मैना'' के संसार के सिवा कोई श्रीर एंसार भी है। तब से मैं नित्य हिंदी पुस्तक एजेंसी मे जाने लगा श्रौर पोद्दार जा के उपदेशों से बहुत कुछ लाभ उठाने लगा।

इसी बीच में युरोप का पहला महायुद्ध श्रारंभ हुश्रा श्रीर थोड़े ही दिनों बाद कलकत्ते में भगदड़ मची। मुक्ते देश मेजने की तैयारियां होने लगीं। पिताजी ने पुस्तकें खरीदने के लिये मुक्ते पचास रुपये देने का वादा किया। मैं २ बजे से ही एजेसी में पहुँचकर किताबें तलाश करने लगा। "मिस्टिरीज आफ दी कोर्ट आफ लंदन" का हिदी अनुवाद "लंदन-रहस्य" लेने की मेरी बहुत इच्छा थो। परंद्ध पोहार जी उसके कहर विरोधी थे। अंत में मुक्ते दबना पड़ा और उनका वर्जन शिरोधार्य करना पड़ा। हाँ, उनके उस समय के स्नेहपूर्ण व्यवहार का मुक्त पर बहुत ही गहरा प्रमाव पड़ा। मैं और बहुत सी किताबें लेकर देश चला गया।

कुछ दिनो बाद महासमर समाप्त हो गया श्रौर पूज्य पिता जी का भी स्वर्गवास हो गया। श्रव कलकत्ते में मुसे चारो श्रोर ग्रंधकार हो दिखाई देता था श्रौर में किं-कर्त्त व्य-विमूद्ध हो रहा था। न तो जीवन का प्रश्न ही श्रौर न व्यापार का प्रश्न ही किसी प्रकार सुलक्षता दिखाई देता था। फिर भी पोद्दार जी के विद्या-मंदिर में श्राना-जाना मेरा रोज का काम था। नित्य घंटे दो घंटे उनसे बातें होती थीं। वे मानो जन-सेवा श्रौर स्थाग की साचात् मूर्ति थे। उनके समान निःस्पृह तथा त्यागी इने-गिने महानुभाव ही मेरे देखने में श्राप हैं। मुक्ते घन-संबंधी चिंताश्रो में मग्न देखकर वे प्रायः मुक्तेसे यही पूछा करते थे कि श्राप धन का क्या करेंगे धन की श्राप क्यों जलत्त समक्ते हैं उसके लिये श्राप क्यों इस तरह पागल श्रौर उतावले हो रहे हैं धी प्रकार के बहुतेरे प्रश्न वे मुक्तेसे करते थे। उस समय मुक्तमें मिध्या तर्क-

शक्ति वो थी ही नहीं जो वरह वरह के उत्तर देकर मैं उन्हें दबा सकता। इसिलिये मुक्ते ही चुप रहना और दबना पहता था। धीरे घीरे उनके प्रश्नों ने मेरे जीवन में क्रांवि की जबरदस्त आग घषका दी। आज भी उनके वे शब्द मेरे कानों में देव-वाशी की तरह गूँजते हैं। मैं यह तो आभी तक निश्चित नहीं कर सका हूं कि मेरे लिये धन की आवश्यकता है या नहीं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि इस प्रश्न का निर्णय करने में मेरी सारी शक्ति लगी हुई है कि घन का उपयोग क्या है और कैसे होना चाहिए।

कुछ ही दिनों बाद बुछ पारिवारिक विपत्तियाँ उठ खडी हुई । मैं बहुत ही दुःखी, निर्पश श्रीर उदासीन होकर धर्म-प्रचारक बनने के मन्स्बे बॉधने लगा। परंतु धार्मिक त्रेत्र में काम करनेवालो की पोल देखकर उघर से मेरा मन हट गया। फिर लोक सेवा का त्रत लेना चाहा। पर उस रास्ते में भी कुछ फूल तो बिछे ही नहीं थे। ही, काँ टे ही काँ टे नजर श्राते थे। पोहार जी को मैं देखता था कि वे चिनियाँ बादाम खाकर ही निर्वाह करते थे। उनका कहना था कि भारतवासियों की श्रीसत श्राय छ; पैसे रोज की है; इसिंखये किसी के। एक दिन में छ; पैसो से श्रीषक श्रपने कपर नहीं खर्च करना चाहिए।

शाति श्रौर श्रहिंसा की साज्ञात् मूर्त्ति महात्मा गाधी भारत श्रा पहुँचे ये श्रौर उनकी श्रमृतमयी वासी भी देश में फैलने लगी थी। ऐसे ही समय में मैं एक दिन बहुत ही खिन्न भाव से पोद्दार जी के पास वैठा था। उन्होंने मुक्तसे उस खिन्नता का कारण पूछा। पहले ते। मैंने यां ही टालना चाहा; पर उनके स्नेह-पूर्ण श्राग्रह से मेरी घिग्बी वॅघ गई स्रौर स्रॉखों से स्रॉसुर्झों की धार वहने लगी। पेाहार जी के वहुत सात्ववा देने पर मैंने उन्हें घर का कच्चा चिद्या कह मुनाया श्रीर उन्हें वतला दिया कि घरवालों की दृष्टि में में विलकुत्त निकम्मा सिद्ध हो चुका हूँ। उस समय भी उनका यही कहना था कि स्राप धन के पीछे अपनी ब्रात्मा की इत्या न करें। पर मैंने उन्हें वतला दिया कि जब मुक्तमें न ता त्याग ही है श्रीर न कप्ट सहने की शक्ति ही, तत्र धरवालों की ऋषेतों में ऊँ ने होने के लिये मेरे पास घन उपार्जित करने के सिवा श्रीर कोई उपाय ही नहीं है। उनके पूछुने पर मैंने उन्हें यह बतला दिया कि मै भी ऋपने बड़ा की तरह विलायत से कपडे मँगाकर वेच्ँगा श्रीर घन कमाऊँगा। तव तक पोहार जी वहुत ही गंभीर हा चुके थे। सुनकर उन्होंने भुँभाताकर कहा—''छि: छि: । क्या इसके खिवा श्रापको श्रीर कोई धंघा नहीं सुकता <sup>१</sup> क्यों न जमशेद जी वावा की वरह ग्राप भी कोई कारखाना खाले. जिससे इजारा गरीवा की रोजी भी चले और देश का धन भी विदेश जाने से वचे ।" मैंने लिखत होकर कहा—"मला

मुक्तमें इतनी शक्ति कहाँ है!" उन्होंने कहा—"नहीं, श्रापमें भी वह शक्ति है; पर श्राप उस शक्ति को काम में लाना नहीं जानते। मले ही थोड़े से श्रारंभ की जिए, परंतु किसी काम को नीच न समिक्तए। मनुष्य कोई काम करने से नीच नहीं होता, विकि तुच्छा विचार रखने से ही नीच होता है। दिल्ला श्राफ्रीका में स्वय गांधी जी श्रपने हाथ से मैला साफ करते थे। परंतु क्या इससे वे नीच हा गए! नहीं, वे श्रीर भी उच्च हुए। श्राप भी जब तक नीच विचारों का परित्याग न करेंगे श्रीर श्रपना मन उच्च भावनाश्रो से न भरेंगे, तब तक जीवन में श्राप कभी सफल न हो सकेंगे।"

पोद्दार जी की इसी प्रकार की बातें थीं जिन्होंने मेरे जीवन में एक निश्चित श्रीर बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था। ऐसे महानुमाव के प्रति यदि में श्रपनी हार्दिक कृतज्ञता न प्रकट करूँ तो फिर संसार में मेरा कहाँ ठिकाना लगेगा।

श्रीयुक्त महावीरप्रसाद जी पोद्दार के प्रति श्रपनी वही हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिये मैं 'नवमारतीय ग्रंथ-माला' का यह प्रथम पुष्प उन्हीं को श्रापित करता हूँ।

कोडरमा १५ त्रगस्त, १६४२ वाबूळाळ राजगढ़िया

#### श्रावश्यक निवेदन

'हिंदू राज्य-तंत्र' का पहला भाग कार्त्तिक एं॰ १६८४ में सभा ने 'स्यंकुमारी पुस्तकमाला' में प्रकाशित किया था। यद्यपि हिंदी-संसार तभी से इसका दूसरा भाग भी देखने के लिये उत्पुक्त था, तथापि अनेक कारणों से सभा अभी तक दूसरा भाग प्रकाशित नहीं कर सकी थी। अनुवाद तो उसी समय से तैयार था और प्रेस के। दे भी दिया गया था; पर उसके प्रकाशन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। इसके कई कारणों मे एक मुख्य कारण धन का अभाव भी था।

हर्ष का विषय है कि कलकरों के प्रसिद्ध विद्याप्रेमी श्रौर उत्साही सेठ श्री बाबूलाल जी राजगढ़िया का ध्यान इस श्रोर गया; श्रौर उन्होंने इसके प्रकाशन के लिये सभा के। एक इजार एक रूपए की सहायता दी, जिससे अब यह दूसरा भाग प्रकाशित होकर हिंदी-प्रेमिये। की सेवा में उपस्थित किया जा रहा है।

श्री राजगढ़िया जी चाहते हैं कि समा के द्वारा "नवभारतीय ग्रंथमाला" नाम की नई माला प्रकाशित हो। इसके लिये आप अपने मित्रों से मी और स्वयं अपने यहाँ के "श्री केदारनाथ बाबूलाल राजगढ़िया ट्रस्ट" से भी दान दिलाने का विचार रखते हैं। इस माला में जो पुस्तक जिस दाता की आर्थि क सहायता से प्रकाशित होगी, उस पुस्तक पर उस दाता का नाम रहेगा। आशा है, इस माला में शीव ही उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित होगी।

"नवभारतीय प्रथमाला", का यह प्रथम पुष्य आज जिन श्री बाबूलाल जी राजगढ़िया की कृपा से प्रकाशित है। रहा है, वे अपने शुभ विचारों के लिये अधिकाश में श्रीयुक्त महावीरप्रसाद जी पोहार से अनुप्राणित हैं। जैसा कि राजगढ़िया जी के लिखे "दो शब्द" से प्रकट है, उनके इच्छानुसार, पोहार जी के प्रति उनकी कृतज्ञता स्चित करने के लिये इस माला का यह पहला पुष्य श्री महावीरप्रसाद जी पोहार के। समर्पित है।

प्रकाशक

## विषय-सूची

#### दूसरा भाग

## बाईसवाँ प्रकरण

| विषय                                    | বৃদ্ধ    |
|-----------------------------------------|----------|
| हिंदू पकराज-तंत्र (प्राचीनता और सिद्धात |          |
| का मूल)                                 | 86       |
| § १६८. राजन् या शासक                    | ??       |
| § १६८.क. हिंदू एक राजतत्र की            |          |
| प्राचीनता                               | şx       |
| § १६६. एकतंत्र प्रयाखी की उत्पत्ति      |          |
| के सबंध में हिंदू सिद्धात,              | થ        |
| § २००. वैदिक सिद्धात ; युद्ध से         |          |
| श्रारंभ                                 | ¥        |
| § २०१. वैद्यानिकों का पर्य-संबंघो       | •        |
| सिद्धात                                 | Ę        |
| राजा के निर्वाचन का सिद्धात             | <b>'</b> |
| 1                                       |          |

### तेईसवाँ प्रकरण

| _                                 |               |
|-----------------------------------|---------------|
| वैदिक राजा और उसका चुनाव          | ९२०           |
| § २०२. राजा का निर्वाचन और        |               |
| उसकी स्थिति                       | ₹ <b>9</b> —3 |
| , § २०३. कर लेने का एकमात्र       |               |
| श्रिधिकारी                        | १२१३          |
| § २०४. राजकत्ती                   | १३—१६         |
| श्राबन्म का निर्वाचन              | १५            |
| § २०५. राज्यच्युति स्त्रौर पुनः   |               |
| निर्वाचन                          | १६—१७         |
| § २०६. उसका कर्त्तव्य             | 39-08         |
| § २०७. परवर्ती राजनीति-विज्ञान के |               |
| मूल तत्त्व                        | 8E30          |

#### चौबीसवाँ पकरण

त्राह्मण काल का राज्याभिषेक श्रीर उसका संघटनात्मक महत्त्व ... २१—४४ § २०८-२१०. निश्चित कृत्य ... २१—२४ § २११. रत-इवि ... २४—३१

| विषय                              | রূম            |
|-----------------------------------|----------------|
| § २१२२१३. रत्नी, हिंदू मत्रियों   |                |
| का मूला                           | ₹ <b>?—</b> ₹¥ |
| § २१४. पृथ्वी की अनुमति           | इप्र           |
| § २१५. मूल विचार                  | ३६             |
| ,§ २१६-२१७. श्रमिषेचनीय           | ₹६—३5          |
| § २१८-२२०, जल-सग्रह, श्रमिषेचन    | ₹ <b>८</b> ४२  |
| § २२१. अधिकार-ग्रह्या और घोषणा    | ¥?—¥¥          |
| पचीसवाँ प्रकरण                    |                |
| त्राह्मण काल का राज्याभिषेक और    |                |
| षसका संघटनात्मक महत्त्व (क्रमागत) | 84-00          |
| § १२२. राज्यारोह्या का वत या      |                |
| शपय                               | <b>४५-४</b> ८  |
| § २२३-२२६. सिंहायनाराहण, पुरेा-   |                |
| हित द्वारा श्रमिषेक, ब्राह्मण     |                |
| श्रीर कर                          | ४८—५६          |
| § २२७-२२८. राजपद-दान              | पू६—पूह        |
| § २२९. श्रमिषेक के उपरात के कृत्य | प्रह६०         |
| § २३०-२३२ ब्राघीनता स्वीकृति,     |                |
| शासन का सूचक खेल                  | ६०—६५          |

| विषय                             | पृष्ठ          |
|----------------------------------|----------------|
| § २३३. साराश                     | ६५—६७          |
| § २३४-२३५. वशानुक्रमिक उत्तरा-   |                |
| धिकार तब तक नहीं था              | <b>45—60</b>   |
| इब्बीसवाँ प्रकरण                 |                |
| परवर्ती कालो मे राज्याभिषेक      | ७१९६           |
| § २३६. मुख्य सिद्धात वैदिक ही था | <b>6</b> }—9   |
| § २३७. प्रतिशा, उसका अनुपम       |                |
| स्वरूप                           | ७६ —७८         |
| § २३ . राजा और महाभारत की        |                |
| प्रतिशा के इतिहास का             |                |
| विवेचन                           | ७६— <u>५</u> ५ |
| § २३६. प्रतिज्ञा की मीमासा       | <u>حي ح</u> ه  |
| र् २४०. वास्तविक जीवन पर प्रतिशा |                |
| का प्रमाव                        | <u> </u>       |
| § २४१. मध्ययुग तथा परवर्ती काल   |                |
| की प्रतिज्ञा                     | \$2-03         |
| § २४२. परवर्ती कालो मे राज्या-   |                |
| राह्या श्रौर निर्वाचन-सबधी       |                |
| सिद्धात                          | <b>९१</b> —६२  |
|                                  |                |

§ २४३. राज्याभिषेक के लिये ग्रवस्या ... ९२--६६ छब्बीसवाँ मकरण (क) परवर्ती कालो से राज्याभिषेक सबंधी सिद्धात 909-209 ६ २४४-२४६. राज्यामिषेक की प्रतिशा का घार्मिक स्वरूप, राजा का दैवी मूल .. ६७-१०६ सत्ताइसवाँ प्रकर्ण जानपद और पौर ई० पू० ६०० से ६०० ई० तक ... ११०—१४९ ६ २४७-२४८. सीमा - पर और सीमित एक-राज्य ... ११०-११४ § २४९-२५१. जानपद समा का उदय ११४-१२६ § २५२-२५७. पौर • • १२६–१४२ ६ २५८-२६१. वर्गं, नैगम सिक्के ... १४२-१४९

#### अद्वाइसवाँ प्रकरण

|                                    | _       |
|------------------------------------|---------|
| १६३–२६४. पौर श्रीर जानपद के        |         |
| राष्ट्र सघटन-सबधी कार्य            | १५१-१५६ |
| § २६५-२६६. अभिषेक मे जनता के       |         |
| प्रतिनिधि-स्वरूप उनकी              |         |
| उपस्थिति ; वे उत्तराधिकार          |         |
| में बाधक हे। सकते हैं              | १५६–१५६ |
| § २६७. पौरों श्रौर जानपदों मे राज- |         |
| नीतिक वाद-विवाद                    | १५६-१६१ |
| § २६८-२६९. प्रधान मत्री की         |         |
| नियुक्ति श्रौर पौर-जानपद           | १६१-१६३ |
| § २७०. पौर श्रौर पातीय सरकार,      |         |
| तच्चशिला के पौर का                 |         |
| श्रान्दोलन                         | १६३-१६७ |
| § २७० क. कर                        | १६७-१७१ |
| § २७१. पौर-जानपद के समज्ञ राजकीय   |         |
| भाषया                              | १७१-१७६ |
| § २७२-२७३. पौर - जानपद ग्रीर       |         |
| अनुग्रह या रिश्रायते               | १७७-१७९ |
| १ २७४-२७५. बड़े यज्ञ के लिये       |         |
| राना का नैगम-नानपद से              |         |
| स्वीकृति लेना                      | १८०-१८१ |

| विषय |              |                     |                     |               | •     | <u> বৃষ্</u> ধ           |
|------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|--------------------------|
| 8    | २७६.         | राजा के<br>का नैत्य |                     |               |       | <b>१</b> ८१–१८२          |
| § ·  | २७७.         | श्रशोक              | का न                | या घर्मः      | ब्रौर |                          |
|      | -            | नानपद               |                     | ••            | •••   | १८२-१८३                  |
| § '  | २७८.         | पौर का              | महत्त्व             | ; पौरः        | मौर   |                          |
|      |              | शासन-               | हार् <mark>य</mark> |               | ••    | १८३-१८५                  |
| §    | 305.         | राजा इ              | गैर शार             | नक का         | गौर-  |                          |
|      |              | जानपद               | में जान             | T             |       | १८५                      |
| §    | २८०.         | पौर-जान             | पद राज              | य बना स       | कते   |                          |
|      |              | थे श्रीर            | नष्ट कर             | सकते व        | t     | <b>१</b> ८५- <b>१</b> ८७ |
| §    | र⊏१.ं        | राजा                | से च्               | ति-पूर्वि     | की    |                          |
|      |              | याचना               |                     | ••            |       | <b>१</b> ८५-१६०          |
| §    | <b>२</b> ८२. | जान्पद              | का वि               | विचिन-        | चेत्र | 833-838                  |
| §    | <b>२८३</b> - | २८४. पं             | रिका                | <b>संघट</b> न |       | 909-839                  |
| §    | २८५-         | ₹50. ₹              | गानपद               | श्रोर पौर     | (के   |                          |
|      |              | धर्म                | •                   | • •           | ••    | २०२–२०७                  |
|      |              |                     |                     |               |       |                          |

### उन्तीसवाँ प्रकरण

| विचारशीलों का और सार्वजितक मत | २०८—२२१ |
|-------------------------------|---------|
| § २८५-२६०. विद्वान् ब्राह्मण  | ₹05-718 |

#### § २६१-२६१.क. सार्वेजनिक मत २१६-२२१

#### तीसवाँ प्रकर्ण

| मन्त्रि-परिषद्              | ••    | २२२—२६६          |
|-----------------------------|-------|------------------|
| § २९२-२६४. मूल              | •     | २२२-२२५          |
| ्र § रहप्र. परिषद् और राजा  | •     | २२६-२३१          |
| § २६६-२६७. राजा का वित्त    | दान   |                  |
| ग्रौर मित्र-परिपद्          | ••    | <b>२३१</b> —२३७  |
| § २६८-२६६. मित्र - परिषद्   | के    |                  |
| सदस्यों की सख्या            | •••   | <b>२३७</b> -२४२  |
| § ३००. युवराज, राजकुमार     | और    |                  |
| अमात्य                      |       | <b>२४१-२४</b> ५  |
| § ३०१. मित्रयो के पद-नाम    | • •   | 284-588          |
| § ३०२. गण या मत्रि-महत्त    | ••    | २५०              |
| § ३०३-३०५. श्रतरग समा       |       | 740-748          |
| § ३०६, मंत्र-परिषद् का सघटन |       | २५४              |
| § ३०७-३०८, पौर - जानपद      | श्रीर |                  |
| मत्रि-परिषद्                |       | <b>२५४-२५</b> ६  |
| § ३०९, तीर्थं               | •••   | <b>?</b> 4.6-758 |
| § ३१०. मित्रयों के तीन वर्ग | ••    | र्ह४             |

३११ राज्याधिकारियों को सूची

 श्रौर राजा का वेतन . २६४-२६६

#### इकतीसवाँ प्रकरण

मंत्रि-परिषद् (क्रमागत) ... २६७-२९९ § ३१२. मत्रि-परिषद् का कार्यक्रम... २६६-२७२ ६ ३१३. परिषद् के प्रस्तावों की ब्रालोचना के सबंघ मे राजा की 'श्रचमता'... .. २७३-२७४ ६ ३१४-३१५. राबाजा से युक्त निश्चय राजा का रूप हाता था, मौखिक आशा .. २७४-२७६ ६ ३१६. संत्रियों के श्रिधिकार के सबंध मे मेगास्थनीज .. ₹७६-₹७८ ६ ३१७. भारद्वाल भ्रौर मेगास्थनीज मे मतैक्य ... ₹७५-२५० § ३१८. अशोक के समय में इसके श्रनुसार कार्यं ... . १८०-२८६

| विषय                                      | र्वेद्व.            |
|-------------------------------------------|---------------------|
| § ३१६–३२०  छे।टे मत्री या उपमत्री         | 780-787             |
| § ३ <b>२१</b> परिषद् में वर्णों का प्रति- |                     |
| निधित्व ,,,                               | <b>₹</b> 3 <b>5</b> |
| § ३१२. गुप्त-काल में मंत्रियों के नाम     | <b>२६३</b> –२६५     |
| § <b>२२२.</b> दानपत्रों पर मंत्रियों के   |                     |
| इस्ताच्चर                                 | २९६-३९८             |
| § ३२४. सिंहल में इस प्रया के              |                     |
| उदाहरण                                    | 339-239             |
| <b>D</b>                                  |                     |
| वचीसवाँ प्रकरण                            |                     |
| धर्म और न्याय की व्यवस्था                 | ३००–३२०             |
| § १२५. राजा पर धर्म-शास्त्र का            |                     |
| श्रिधिकार                                 | १००-३०२             |
| § ३२६ न्याय और शासन पृथक                  |                     |
|                                           | 308-308             |
| § ३२७. समा                                | इ०४-३०७             |
| § ३२८. स-परिषद राना न्यायाघीश             |                     |
| § ३२६. न्याय राजा के नाम पर               |                     |
|                                           | 095-305             |
| ९ ३३०. कार्रवाई लिखी जाती थी              | 320                 |

| विषय                                                             | पृष्ठ                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| § ३३१. उचित निर्ण्य ग्रौर मुकदमों                                |                          |
| की कमी                                                           | ₹१ <b>०</b> — <b>३११</b> |
| § ३३२. सुदत्त श्रौर कुमार जेत<br>§ ३३२.क. घर्म श्रौर न्याय विभाग | ¥\$\$-\$\$¥              |
| के मत्री                                                         | ३१५-३१६                  |
| § ३३३. समा                                                       | <b>३१९—३२</b> ०          |
| तेंतीसवाँ पकरण                                                   |                          |
| राज-कर                                                           | ३२१—३३९                  |
|                                                                  |                          |
| कानूनी प्रभाव                                                    | ३२१-३२४                  |
| § ३३६. कर राजा का वेतन                                           |                          |
|                                                                  | ३२४-३२६                  |
| § ३३७ राज-कर का दैवी सिद्धात                                     |                          |
| § ३३८, रह्मा ऋौर राजनिष्ठा                                       | ३२७-३३०                  |
| § ३३६. राज-कर सबधी नियम                                          | ३१०-११६                  |
| चौंतीसर्वा प्रकरण                                                |                          |
| शासन मे श्रर्थनीति श्रौर मूस्त्रामिल का                          |                          |
| सिद्धांत •••                                                     | ३४०३६८                   |
| § ३४०. स्रार्थिक शत्रु                                           |                          |
|                                                                  |                          |

श्राताओं का मत ... ३६३-३६५ § ३५१. अर्थशास्त्र के टीकाकार का श्लोक ... ३६६-३६८

§ ३५०. भारतीय इतिहास के

## पैतीसवाँ पकरण

| , हिंदू र | ाजा की  | स्थिति                      | ***        | •••  | ३६९–३७५     |
|-----------|---------|-----------------------------|------------|------|-------------|
| Ş         | ₹५२.    | राज-परिवार                  | का वेतन    | •••  | ३६९         |
| 8         | ३५३.    | राजा किसी                   | प्रजा का स | वामी |             |
|           | -       | नहीं या                     | •••        | •••  | <b>३७०</b>  |
| Ş         | રૂપ્૪.  | राष्ट्र-संघटन<br>राजा एक से |            |      |             |
|           |         | दाजा एक स                   |            | ।(तक | 214 8 214 2 |
| _         |         |                             | 11         | ***  | ३७१-३७३     |
| Ş         | र्पूप्. | उपयोगिता                    |            | ***  | ३७३-३७५     |

#### छत्तीसवाँ मकरण

| हिंदू एक-राजत्व की वि      | शेषता               | •••   | ३७६-३८३  |
|----------------------------|---------------------|-------|----------|
| <b>§ ३५६. राज्य एक</b>     | याती था             | ••    | ३७६~३७⊏  |
| § ३५७-३५८, ना              | गरिक राज्य          | ***   | ₹७५-३८०  |
| § ३५६-३६०. वि <sup>इ</sup> | नय और               | न्याय |          |
| का भाव                     | -40                 |       | ३८१ -३८३ |
| \$ ३६१. नागरिक             | राज्य - तंत्र       | का    |          |
| परिखाम व                   | <b>रीर्घायु</b> ष्य | •••   | ३८३      |

## सैंतीसवाँ पकरण

| साम्राज्य-प्रण     | लियाँ          | •••            | ••              | . :        | <b> ८</b> ४-  | ३९६         |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|---------------|-------------|
| § ३ <b>६२.</b>     | आधिपत्य        | । श्रौर सा     | र्वभौस.,        | . 1        | 二ペー           | ३८७         |
| § ३६३.             | साम्राज्य      | प्रणाली        | ••              | . :        | <b>₹</b>      | 326         |
| § 34x.             | एकराज          | साम्राज्य      | वाद व           | ग          |               |             |
|                    | परवर्ती इ      | तिहास          | •               |            | -03           | १३६         |
| <b>8 રેદ્</b> પ્ર. | चक्रवर्ती      | 100            |                 | , ;        | 73            | ¥3∮         |
| § ३६६.             |                | _              |                 |            | -43           | ₹દ્ય        |
| 8 346-             | ३६८. स         | ममौते की       | साम्राज्य       | <b>1</b> - |               |             |
|                    | प्रचाली        | •••            | •               | . :        | ₹દપ્ર–        | <b>३९</b> ६ |
|                    | अदृर्त         | ोसवाँ प्र      | करण             |            |               |             |
| हिंदू राज्यतंत्र   | का पुन:        | स्थापन         | •               | . :        | 3 <b>9</b> _  | ३९५         |
| § ३६६-             | ३७०. प         | तन के क        | ारस्            | . :        | -03           | 33\$        |
|                    | <b>उन्ता</b> त | तीस <b>वाँ</b> | प्रकर्ए         | Ţ          |               |             |
| <b>च</b> पसंहार    |                | •••            |                 |            | 800 <u>-</u>  | .૪૦५        |
|                    | परिशिष्ट       | ( 된 )          | •               | ••         | ४०६           |             |
|                    | दूसरे          | खंड के         | <b>ग्र</b> तिरि | <b>क</b> ∕ |               |             |
|                    | नोट (          | ( 4535         |                 |            | 80 <b>É</b> - | .Yo         |
| श्रनुक्रम[ग्र्क    | ſ              | •••            | •               | •• `       | -308          | 455         |
| ₹Y ,               |                |                |                 |            |               |             |

# हिंदू राज्य-तंत्र

दूसरा भाग

बाईसवाँ प्रकरण

हिंदू एकराज-तंत्र

प्राचीनता श्रीर सिद्धात का मूल

§ १६८ "राजन्" शब्द और उसके मूल रूप राट्का शब्दार्थ "शासक" है। लैटिन माषा के Rex शब्द के साथ इसका संबंध है। परंतु हिंदू राजन् या शासक साथ इसका संबंध है। परंतु हिंदू राजनीति के विशारदें। ने इसकी एक दार्शनिक व्युत्पत्ति कत्ताई हैं। वे कहते हैं कि शासक के राजा इसिलिये कहते हैं कि उसका कर्तव्य अच्छे शासन के द्वारा अपनी प्रजा का रंजन करना अथवा उसे प्रसन्न रखना है। समस्त संस्कृत साहित्य में यही दार्शनिक व्युत्पत्ति एक निश्चित सिद्धांत के रूप में मानी गई है।

राजा लोग इस शब्द का व्यवस्था-सबधी अर्थ भी मानते थे और उसी के अनुसार कार्य भी करते थे। कलिंग के सम्राट् खारवेल ने. जा एक जैन था, अपने शिलालेख (सन् १६५ ई० प्०) मे कहा है कि मैं अपनी प्रजा का रजन करता हूँ, जिसकी सख्या ३५ लाख है। बौद्ध धर्मग्रंथों में भी इस शब्द की यही सैद्धातिक व्याख्या पाई जाती है। यथा—दम्मेन परे रजेतीति खो, वासेह, राजा । आर्य जाति की मूल और परवर्ती दोना ही शाखाओं ने इस व्याख्या को ग्रह्ण किया था। यह राज्य-शासन-सबधी एक राष्ट्रीय व्याख्या और राष्ट्रीय सिद्धात था।

है १६ म क. जैसा कि पहले कहा जा चुका है।',
मेगास्थिनीज ने अपने समय में प्रचित्तत परपरागत प्रवाद
के आधार पर जिखा है कि मारत
हिंदू एक राजतत्र
की प्राचीनता

राज्य-शासन का प्राचीनतम रूप है। इसका
समर्थन ऋग्वेद से मी होता है, जिससे पता चलता है कि उस

<sup>#</sup> दीन्व निकाय, श्रगान सुत्तंत २१, खंड ३, पृ० ६३। १ हिंदू-राज्यतत्र, पहला भाग, ११८, पृ० ३१। साथ ही देखेा मैक्किडल कृत Megasthenes and Arrian. पृ० २००।

समय एक-राजवंत्र ही साधारगादः सब स्थानो मे प्रचलित था श्रीर लोग शासन का यही एक रूप जानते थे। जैसा कि हम पहले बतला चुके है, एकतंत्र शासन-प्रणाली के पद्मपाती लेखक श्र-राजक या राजा-रहित शासन-प्रणालियों के विरुद्ध इसी तत्त्व का तर्क के रूप में उपयोग करते थे\*। मेगारिथनीज से लोगो ने कहा था कि एकराज शासन प्रणाली के उपरात प्रजासत्तात्मक शासन-प्रणालियाँ स्थापित करके देखी गई थीं। जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है, हढ़ रूप से प्रतिष्ठित मध्य देश में एकतंत्र शासन-प्रणाली ही पूर्ण रूप से प्रचलित थीं। श्रर्थात् एकराज- तंत्र से बदलकर जिस प्रजातंत्र के स्थापित होने के सबध में मेगारिथनीज ने उल्लेख किया है, वह परिवर्तन हस मध्य देश में नहीं हुआ था। यह मध्य देश कुरुद्धेत्र

<sup>\*</sup> देखो हिंदू-राज्यतत्र, पहला माग, §६ १०१ भ्रौर १७६ मिलाञ्रो—''नाराजकेषु राष्ट्रेषु वास्तब्यमिति वैदि-कम्।'' महामा०, शातिपर्व, ६६.५. (कुंम०)।

<sup>†</sup> देखो ऐतरेय ब्राह्मण् ८.१४. एतस्या ध्रुवाया मध्य-माया प्रतिष्ठाया दिशि ये के च कुरुपंचालाना राजानः स-वशोशीनराणा राज्यायैव तेऽमिषिच्यते । राजेत्येना-नमिषिक्तानाचच्चते ।

से प्रयाग तक—यमुना श्रीर गगा की तराइयों में—था श्रीर यही श्रार्थ विजेताश्रो तथा श्रार्थ एकतंत्र प्रणाली का प्रधान स्थान था। पौराणिक इतिहास से भी इस मत की पुष्टि होती है। उसके शासक-कुल मध्य देश के ही हैं श्रीर उन्होंने केवल एक श्रोर—पूर्व श्रोर—इस मध्य देश की लीमा का श्रितिक्रमण किया है। ऐतरेय ब्राह्मण के श्रनुसार पूर्व या प्राची दिशा मे साम्राज्य शासन-प्रणाली प्रचलित थी; 'प्रौर यह प्रणाली भी एकतंत्र राज्य-प्रणाली का ही एक रूप थी। इस साम्राज्य का श्रर्थ है— एकतंत्र राज्यों का समूह या स्थातमक साम्राज्यतंत्र- ।

<sup>\*</sup> देखो आगे सेंतीसवॉ प्रकरण्। (जान पहता है कि ऐतरेय ब्राह्मण् के समय में उत्तर बिहार के प्रजातत्र अस्तित्व में नहीं आए थे।)

<sup>ं</sup> विदेह श्रीर मगध। वैदिक साहित्य (शतपथ ब्राह्मण ११. ३. १. २. साथ ही देखो उभयमेव सम्राट् बृहदा० उप० ४. १. १.) के अनुसार विदेहों के राजा जनक (यह कदाचित् नामवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि एक राजकीय श्रह्म है) श्रीर पुराणों के श्रनुसार मगध के राजा जरासंध 'सम्राट्' उपाधिघारी थे। (महामा० साथ ही देखों ६ ३६२)

§ १६६. हिंदू साहित्य में हिंदू एकराज शासन-प्रयाली की उत्पत्ति के सबध में कई सिद्धांत मिलते हैं। वस्तुतः राज्य-शासन पर इन सिद्धांती का एकतत्र प्रखाली व्यवस्था संबधी जा प्रभाव पडता है, की उत्पत्ति के संबध उसे सममने के लिये यह श्रावश्यक में हिंदू सिद्धांत है कि इन सिद्धातों का सत्तेप में

कुछ वर्णन कर दिया जाय।

§ २००. इस सबंघ का वैदिक सिद्धात ऐतरेय ब्राह्मण् मे मिल्ता है। उसमे कहा गया है कि देवो अर्थात् उनके पूजक हिदुश्रो में श्रारंभ में केई राजा वैदिक सिद्धांत, नहीं था। जब ऋसरों से युद्ध करते युद्ध से आरंभ समय देवो ने देखा कि हम लाग बार बार पराजित हा रहे हैं, तब वे इस परिशाम पर पहुँचे कि श्रमुरो की सफलता का कारण यह है कि उनमे नेतृत्व करने-वाला एक राजा है। अतः उन्होने निश्चय किया कि इस लागों का भी एक राजा निर्वाचित करके देखना चाहिए। श्रीर तब वे लोग एक राजा के निर्वाचन के लिये सम्मत हए। कहा है---

''देवो और असरो मे युद्ध हा रहा था।..... असरो ने देवों का परास्त किया ....देवों ने कहा कि श्रासरों के द्वारा हमारे पराजित होने का कारण यही है कि हम लोगों में कोई राजा नहीं है। इस लोगों को एक राजा निर्वाचित करना चाहिए। सब लोग सम्मत हो गए#।"

यदि इस उद्धरण में किसी ऐतिहासिक घटना की श्रोर संकेत हो तो यह उल्लेख उस समय का होगा, जिस समय श्रार्य लोग भारतवर्ष में श्रपने छोटे छोटे जत्थे बनाकर रहा करते थे; श्रौर इससे यह स्चित होगा कि श्रार्यों ने द्रविडो से एकराज प्रणाली प्रहण की थी। इस सिद्धात में ऐतिहासिक सत्य चाहे जितना हो, परतु यहाँ ध्यान देने की मुख्य वात यही है कि इस एकराजता का श्रारंम निर्वाचन से हुश्रा था।

§ २०१. राजनीतिक लेखको का इस सबध मे अपना एक निजी और स्वतंत्र सिद्धात है जो प्रायः इस प्रश्न के

वैज्ञानिकों का प्राप्त संवधी सिद्धात कहते हैं कि पहला राजा कुछ निश्चित श्रांग वाद में राजा लोग यही मूल प्राप्त मानने के लिये बाध्य किए जाते थें। इस मत के अनुसार राज्य के आभ्यंतर

<sup>•</sup> ऐतरेय ब्रा॰ १. १४. देवासुरा वा एपु लोकेषु समयतंत . .. तास्ततोऽसुरा अजयन् ... ..देवा अब्रुवनन-राजतया वै नो जयित राजानं करवामहा इति तथेति ।

<sup>†</sup> देखो अर्थशास्त्र १. ६. ए० २२-२३ का विवेचन साथ ही देखो महाभारत श्रीर आगे ६२३८.

शासन के लिये निर्वाचन की आवश्यकता उस समय हुई थी, जब लोगो ने कानून या घर्मशास्त्र का समुचित पालन करना छोड दिया था। पण के आधार पर स्थापित एक-राजता के इस सिद्धात का, जो निस्संदेह और स्पष्टतया पण के आधार पर स्थापित प्रजासत्तात्मक प्रणालीवाले सिद्धांत का प्रतिबंब है, उन वैदिक मंत्रों और सामो से भी समर्थन होता है जिनका पाठ राजा के निर्वाचन के अवसर पर उस समय होता था. जिस समय निर्वाचन के सिद्धांतों के आधार पर राज्यामिषेक के कृत्य किए जाते थे और जब कि राजा से इस बात की शपथ कराई जाती थी कि वह धर्म या कानून के अनुसार शासन करेगा।

स्रागे चलकर जब राज-सिहासन का स्रिविकार बंशानुक
मिक हो गया, तब भी सदा यही कृत्य किए जाते थे। जैसा

कि हम स्रभी श्रागे चलकर बतलावेंगे.

हन धार्मिक कृत्यों के स्रनुसार सिद्धातत:

राजा सदा एक निर्वाचन

राजा सदा एक निर्वाचन

राजा सदा एक निर्वाचन

उस स्रिविकार का भोग करता था, जिन्हें वह राज्याभिषेक के
समय शपथ करते हुए स्वीकृत करता था। जैसा कि स्रागे

चलकर बतलाया जायगा, राजनीतिजो का यह पण संवंधी

सिद्धांत सदा मान्य रहता था स्रोर राजा तथा प्रजा दोनो ही
उसके स्रनसार कार्य करते थे।

वैदिक काल के उपरात भी समय समय पर राजाश्रो का निर्वाचन हुआ करता था। मेगास्थिनीज ने लिखा है कि स्वयंभू, बुद्ध और कृत्र के उपरात राज्यारोहण प्रायः वैशानुक्रमिक हो गया था; परंतु "जब किसी राजवश में कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाता था, तब भारतवासी राजा का निर्वाचन व्यक्ति की योग्यता देखकर किया करते थे#।"

जातको में भी राजाश्रों के निर्वाचन की कथाएँ हैं, बिल्क ऐसी कहानियाँ ‡ भी है जिनमें कहा गया है कि पशु-जगत् में भी राजा का निर्वाचन हुन्ना करता था। इन कथाश्रों से यही स्चित होता है कि राजा के निर्वाचन का सिद्धात एक राष्ट्रीय सिद्धात था जा बहुत श्रिषक प्रचिति था। श्रव हम उन मन्नों का उल्लेख करते हैं जो वेदों में राजा के निर्वाचन के संबंध में श्राए है और जिनका वैदिक एकराजता से सब्ध है।

<sup>\*</sup> Mc Crindle, Megasthenese and Arrian, 90 2001

<sup>†</sup> जातक, पहला खंड, पृ० ३६६ ।

<sup>‡</sup> देखो महावस्तु ( सेनर्टवाला संस्करण ), दूसरा खड, पृ॰ ७० ।

#### तेईसवाँ प्रकरण

#### वैदिक राजा श्रौर उसका चुनाव

§ २०२. राजा का निर्वाचन समिति में एकत्र होनेवाले लोग किया करते थे। कहा जाता है कि वहाँ जो लोग एकत्र होते थे, वे एकमत होकर राजा राजा का निर्वा-वन और उसकी स्थिति उसे नियुक्त करती थी और उससे शासनाधिकार प्रह्णा करने की प्रार्थना करती थी। श्राशा की जाती थी कि वह श्रपने पद से च्युत न होगा और शत्रुश्चों का दलन करेगा।

राजा के निर्वाचन का एक पूरा गान यहाँ उद्भृत किया जाता है ।

स्रा लाहार्षमंतरभृष्टुं वस्तिष्ठाविचाचलत् । विशस्त्वा सर्वा वाञ्झन्तु मा लद्राष्ट्रमिष भ्रशत् ॥१॥

<sup>#</sup> त्र्यर्व वेद ६ ८७-८८, ऋग्वेद १०.१७३ में मी यही गान कुछ थोडे से परिवर्तित रूप में मिलता है।

इहैवेधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलत्। इंद्रहैव ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥२॥ इंद्र एतमदीघरद्ध्रुव ध्रुवेण हविषा। तस्मै सोमो ऋषि ब्रवदयं च ब्रह्मण्स्पितः ॥३॥ ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्। ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशामयम् ॥१॥ ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पिति। ध्रुवं त इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम् ॥१॥ ध्रुवोऽच्युतः प्रमृणीहि शत्रूं छुत्रूयतोऽधरान् पादयस्व। सर्वा दिशः समनसः सधीचीध्रुंवाय ते समितिः कल्पतामिह॥३॥

इसका आशय इस प्रकार है-

"तुम हर्षपूर्वक हम लोगों मे आश्रो, श्रविचल रूप से स्थित हो; सब लोग तुम्हें चाहते हैं, तुम राष्ट्र से भ्रष्ट न हो।

"तुम यहाँ पर्वत के समान दृढ़ रही श्रीर तुम्हारा पतन न हो । तुम यहाँ इद्र के समान श्रविचल रहो । तुम यहाँ रही श्रीर राष्ट्र का धारण करे।

''इंद्र ने हिन के कारण इस राष्ट्र को हद्वापूर्वक धारण किया है। इसके लिये सोम श्रीर ब्रह्मण्स्पति ने भी ऐसा ही कहा है।

''प्रना का यह राजा वैसा ही ध्रुव (परम टह ) हो जैसा ध्रुव स्वर्ग है, जैसी ध्रुव पृथ्वी है, जैसा ध्रुव विश्व है झौर जैसे ध्रुव पर्वत हैं। "तुम इस राष्ट्र का घारण करो, राजा वरुण श्रीर देवता बृहस्पति, इंद्र तथा श्रीम इसे ध्रुव करें।

"तुम दृहता श्रीर निश्चयपूर्वक शतुश्चों को पराजित करो, श्रीर जो लोग शत्रुता का श्राचरण करें, उन्हें श्रपने पैरो से कुचल दालो । सब दिशाएँ एकमत होकर तुम्हारा सम्मान करती है श्रीर ध्रुवता (दृहता) के लिये समिति यहाँ तुम्हारी कल्पना (नियुक्ति) करती है।"

यहाँ एक मत्र ग्रीर उद्भृत किया जाता है। जान पड़ता है कि इसका व्यवहार किसी ऐसे राजा के पुन: निर्वाचित होने के समय होता था जा पहले एक बार निकाल दिया जाता था। "त्वा विशो हुराता शज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पंच देवी.। वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व तता न उग्रो वि भजा वस्नि॥"

श्रर्थात्—राज्य के लिये प्रजा तुम्हें वरण करती है, विस्तृतक विशाल दिशाएँ तुम्हें वरण करती है। राष्ट्र के शरीर

<sup>े &</sup>quot;पच" शब्द का अर्थ या तो "विस्तृत" हो सकता है और या "पॉच" । यहाँ पहला अर्थ ही अधिक प्रशस्त जान पड़ता है; क्योंकि एकत्र होनेवाले लोग चारो दिशाओं के ही हा सकते हैं, पॉचवी दिशा आकाश के नहीं हा सकते। निर्वाचन सबंधी मंत्रों में दिशा शब्द का प्रयोग आलंकारिक माषा में एकत्र होनेवाले लोगों के लिये ही होता है।

के इस उच्च स्थान पर श्रासीन हो श्रीर यहाँ से उप्रतापूर्वक\* सब लोगों के। प्राकृतिक वैभव प्रदान करों ।

कटुद् का शब्दार्थ है—तैल के की पर का हिल्ला । यहाँ इस शब्द से राजसिंहासन की स्रोर संकेत है जो राष्ट्र के शगीर का सकते जिंचा स्थान समभा जाता है। इस मंत्र के एहने चन्एा में यह स्चित होता है कि यह कथन एकराट्या राजा के सबब में है।

\$ २०३. ऊरर निर्वाचन के संबंध में लो गान उद्धृत
िया गया है उसमे मिलता-जुलता एक श्रौर गान
श्रुग्वेद में हैं।, जिसके श्रौतिम पढ़ के
श्रुग्वेदार वह प्रजा में कर लेने का एक
मात्र श्रुप्तिकारी श्रौर उनका गला
निश्चित होता है। 'कर लेने का एक-मात्र श्रिषकारी'
एउ में यह स्वित होता है कि उस समय तक यह
निश्चित हो जुका था कि राजा को प्रजा से कर कर लेने

<sup>⇒</sup> श्रथवा उग्र शासक के समान (न उत्रः) देखे।
ऊपर ६ १०२।

<sup>⊤</sup> अधर्व वेट, ३, ४, २।

<sup>1</sup> हुनं घुनेण हिनलामि सोमं मृशामि । त्रयो त इन्द्रः नेनलीनिशो निस्तृतस्करत् ॥ स्रुग्नेद १०.१७३.६,

का नियमित रूप से अधिकार है! प्रजा से कर लेने का राजा के अतिरिक्त और किसी को अधिकार नहीं होता था! राजा से एक उच्च आसन प्रहण करने की प्रार्थना की जाती थी! इस सबंघ में व्यान देने की एक मुख्य बात यह है कि वह आसन राष्ट्र के शरीर का सर्वोच्च स्थान कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्र के शरीर-धारी होने का विचार उसी समय उत्पन्न हो चुका था, जिस समय वैदिक एकराजता का आरंम हुआ था।

§ २०४. राज-सिहासन पर श्रारोहण करने के उपरात राजा उपस्थित व्यक्तियो तथा राजकर्ताश्रो (राजा वनाने या चुननेवाले लोगो ) से, जो परवर्ती ग्रंथों के श्रनुसार उच्च राज्याधिकारी या राजमंत्री श्रादि होते थे, लच्चण-स्वरूप वाहु पर घारण करने की एक मिण ग्रहण करता था जो पलाश की लकही की बनी होती थी। राज्य के ये उच्च श्राधिकारी कोषाध्यच्च. सेनापति. ग्रामो के नेता (ग्रामणी) तथा कुछ श्रौर लोग हुश्रा करते थे। नव-निर्वाचित राजा उन्हें राजा था राज-

अ ब्राह्मणु अंथ तथा कृष्णु यजुर्वेद ।

मिलाश्रो महा गोविद सुत्तंत २२ श्रौर दीम्य निकाय २ २३३ जिनमें राज्य के छुः प्रधान श्रधिकारी राजकर्त्ता या राजकत्तारो कहे गए है।

कर्ता कहता था। इससे स्चित होता है कि राजकर्ता लोग मिन्न मिन्न वगों के नेता तथा राज्य के वड़े कर्मचारी हुआ करते थे जो राज्य के शासक सममें जाते थे और राजा जिन सबका प्रधान शासक माना जाता था। बाद में ये लोग रित या रतनी कहे जाने लगे थे, जिसका आमित्राय है मिण् या रत्न रखनेवाले। इसका कारण यहीं था कि यही लोग न्राजा को राज्याधिकार-मूचक चिह्न या मिण् दिया करते थे। आरंम में राजा यह अधिकार-सूचक मिण् सभी उपस्थित लोगों से प्रहण करता था जिनमें कर्मकार (कारीगर) तथा रथकार तक सम्मिलित रहते थे। वैदिक राज-निर्वाचन में यही एक लाज्विण्क कृत्य होता था।

पर्या या मिर्या प्रहेशा करने समय राजा कहा करता था-

ये घीवानो रथकाराः कर्माग ये मनीषिणः।
उपस्तीन् पर्णं मह्यं त्वं सर्वान् कृण्विमतो जनान् ॥६॥
ये राजानो राजकृतः मृता प्रामएयश्च ये।
उपस्तीन् पर्णं मह्यं त्व सर्वान् कृर्ण्विमतो जनान् ॥७॥
प्रायात्—हे पर्णं, ये घीवान रथकार ग्रौर मनीपी कर्मौर
(कारीगर) ग्रौर मेरे ग्रास-पास उपस्थित मव लोग मेरी
सहायता करें। हे पर्णं, सव राजा ग्रौर राजकर्तां, स्त

( रथ हॉकनेवाले ) तथा ग्रामणी श्रीर जा लाग इस समय मेरे श्रास-पास उपस्थित हैं, मेरी सहायता करें का

इससे स्चित होता है कि राजा सभी उपस्थित लोगों से, जिनमें राजकर्ताश्रों से लेकर कारीगर तक सभी लोग आजन्म का निर्वाचन होते थे, अपना राजकीय अधिकार प्रह्या करता था। राजा अपने पूरे जीवन भर के लिये निर्वाचित होता था। कहा जाता था— "हे बलवान् सुमन ( राजा ), तुम अपने जीवन के दसवें दशक तक यहाँ शासन करों।"

राजसिहासन पर शेर, चीते या तेंद्रुए का चमडा बिछाया जाता था। जैसा कि आगे चलकर जात होगा, यह प्रथा उस समय तक प्रचलित रही, जब राजसिंहासन बहुमूल्य पदार्थों के बनने लगे थे। इस चमड़ा बिछाने से एक विशेष बात स्चित होती थी। यह विशेष वीरता का स्चक चिह्न समभा जाता था।

कहा जाता था-

"हे राजा, त् स्वयं व्याघ्र है। इस व्याघ्र-चर्म पर बैठकर महान् दिशास्त्रों में संक्रमण कर। समस्त विश (प्रजा वर्ग)

<sup>\*</sup> ग्रथर्ववेद ३. ५. ६-७. ब्लूमफील्ड के श्रनुवाद के श्राधार पर | S. B. E. ४२. ११४ |

<sup>†</sup> ऋयर्ववेद ३. ४. ७. दशमीमुग्रः सुमना वशोह।

तेरी कामना करते हैं । जब राजा तिहासन पर वैठ जाता था. तब उस पर जल का सिंचन होता था।

१२०५. कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजा अपने राज-यद से च्युत कर दिया जाता था और देश से निर्वासित कर दिया जाता था । कुछ दिनो तक राज्यच्युति और पून निर्वाचन राजा फिर से राजा निर्वाचित कर लिया जाता था।

एक त्थान पर वहा है-

' वह जो निर्वासित होकर अन्य दूर देश मे विचरण कर रहा है और जो फिर बुलाए जाने के येग्य है. उसे गिड़ यहाँ से आवेगा। अभ्धिन तेरे सिये ऐसा नार्ग प्रस्तुत करेंगे

श्रयवंवेद ४ ८, ४, व्याघ्रो स्रिध वैयाऽ विज्ञमस्व
 दिशो महीः । विशत्त्वा तवी वाञ्चल्तु.. ||

र अथर्ववेद ४. ८ ४-६. तासा त्वा सर्वासामपामि-षिञ्चामि वर्चसा ॥५॥ अभि त्वा वर्चतासिङ्कन्नाना दिल्याः पयस्वतीः ॥६॥

अयर्वेद ने श्रीत सूत्रों ते यह वात साष्ट है नि यह कृत्य एकराज राष्ट्र के राजा (एक-राजा ) के राज्याभिषेक ने हंवध रखता है।

जिस पर यात्रा करना सुगम होगा। उसके सब सजात उसके चारो स्रोर एकत्र हों। तेरे विरोधी तुभो बुलावेंगे। तेरे मित्रो ने तेरा निर्वाचन किया है ।"

कहा गया है कि वह अपने निर्वाचको से समभौता कर लेता था।

"(हे राजा) त् अपने विशो (प्रजा वर्ग) में आ; क्योंकि तुने निर्वाचको की बात मान ली है ।"

\$ २०६. यह श्राशा की जाती थी कि राजा श्रपनी
प्रजा के लिये घन श्रीर वैभव शास
कर्तका कर्तक्य
करेगा !

क्या इससे यह समभा जाय कि उस समय गिद्ध राजसूचक चिह्न माना जाता था !

<sup>\*</sup> श्रयर्वदेद ३ ३. ५. श्येनो इन्यं नयस्या परस्मादन्य-चेत्रे श्रपद्य चरन्तम् । श्रश्चिना पन्था कृत्युता सुगं त इस सजाता श्रभिसंविशध्यम् ॥

<sup>ं</sup> श्रयंबंवेद ३. ४. ६. इन्द्रेन्द्र मनुष्या३ः परेहि सं ह्य-ज्ञास्या वरुग्यैः संविदानः । स त्वायमहूत स्वे सबस्ये स देवान् यत्तत् स उ कल्पयाद् विशः ।

<sup>‡</sup> अथर्ववेद ३. ४. ४. अधा मनो वसुदेयाय कृत्याष्ट्र ततो न उम्रो वि भजा वसूनि । S. B. E. खंड ४२, ए० ११३।

"त् श्रपना मन धन प्रदान करने में एकाग्र कर । श्रीर तव, हे वलवान् , हम लोगो में धन वितरित कर।"

इस संबंध में यहाँ अधर्ववेद से एक ऐसा अंश उद्धृत कर देना मनेरजक होगा जिसमें प्रजा के धन और वैभव का वर्णन है। इन मत्रो में कुछ देश के राजा परीचित के सफलतापूर्ण शासन की प्रशसा की गई है अधिर जान पड़ता है कि कदाचित् यह उसी समय का बना हुआ है। इसका भावार्थ इस प्रकार है—

"उस राजा की प्रशसा सुनो जो सब जोगो पर शासन करता है। मै तुस्हारे लिये क्या लाऊँ, दही, मठा या सुरा १ इस प्रकार राजा परीन्तित के राज्य में पत्नी अपने पति से पूछुठी है।"

भ्रयर्ववेद २० १२७ ७-१०.
 राजो विश्व जनीनस्य यो देवोमर्त्यो ग्राति ।
 वैश्वानरस्य सुष्ठुतिमा श्रुणोता परिच्वितः ॥७॥

कतरत् त आ इराणि दिघमन्थ परिश्रुतम्। जाया पति वि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परिद्धितः ॥६॥ स्रमीव स्वशः प्र जिहीते यवः पकः परो विलम् जनः स मद्रमेघते राष्ट्रे राजः परिजितः ॥१०॥

इसका ताल्पर्य यही है कि कुछ देश की स्त्री अपने प्यासे पित को पीने के लिये पानी जैसा साधारण पदार्थ देने का कभी विचार ही नहीं करती थी। श्रीर जब यवमद्य लाया जाता था, तब वह इतना लबालब भरा हुश्रा होता या कि "किनारो पर से छुलकता रहता था।" इससे सिद्ध होता है कि राजा परीन्तित के राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी श्रीर प्रसन्न रहती थी।

\$ २०७ वैदिक काल में राजा का निर्वाचन बहुत ही सरल होता था अगर ठीक काम के ढंग पर होता था।
परंतु उसके साथ एक बहुत ही तत्त्व या
परवर्ती राजनीति सिद्धात की बात लगी हुई है। वह
यह कि राजा का निर्वाचन प्रजा के
द्वारा होता था, उससे कुछ निश्चित कर्तन्यों के पालन
की आशा की जाती थी और उसे कुछ विशिष्ट अधिकार
प्राप्त होते थे। वह अपना पद प्रजा और राजकर्ताओं के
हायों प्रह्या करता था, वह अपने निर्वाचकों के मत से सम्मत
होता था। वह अपने पद से च्युत किया जा सकता था
और निर्वाचन से पुनः बुलाया जा सकता था। इन वेदमंत्रों में एकराजता के राजनीतिक दर्शन या विज्ञान के सभी
मुल तत्त्व पाए जाते हैं।

यद्यपि इसे सिद्धात का रूप नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी स्पष्ट रूप से यही ज्ञात होता है कि वस्तुतः राजा का पद प्रजा का बनाया हुआ होता या श्रीर राजा वह पद कुछ निश्चित पणो या शर्तों पर अहणा करता था। उस पर सदा राष्ट्रीय समा या समिति का श्रीधिकार रहता था; श्रीर जैसा कि हम श्रामी ऊपर बतला चुके हैं, वही समिति प्रधान शासिका श्रीर श्रीधकारिणी हुआ करती थी। #

<sup>\*</sup> मिलाश्रो मैक्डनल कृत History of Sanskrit Literature ए॰ १५८. राजा का पद प्राय: वंशानुक्रमिक हुआ करता था।.......उसका अधिकार किसी प्रकार अमर्यादित नहीं होता था, बल्कि मिन्न मिन्न वर्गो की समा (समिति) मे प्रजा अपना जो मत प्रदशित करती थी, उस मत से उसका अधिकार मर्यादित रहता था।

## चौबीसवाँ प्रकरण

## ब्राह्मण काल का राज्याभिषेक श्रौर उसका संघटनात्मक महत्त्व

§ २०८, ब्राह्मण् साहित्य के समय मे आकर राज्या-भिषेक बहुत ही विस्तृत हो गया था और उसके साथ अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य होने लग गए थे। उसके लिये अनेक राजकीय कृत्यो और रस्मो आदि की विशेष रूप से स्थापना की गई थी। परत फिर मी उनमें राष्ट्र के संघटन से संबंध रखनेवाली वे समी विशेषताऍ लगी दुई थीं जो पहले वैदिक काल में थीं। वस्तुतः ये सब उन्हीं मूल विचारों के विकसित रूप थे।

इस काल में आकर राज्यामिषेक के सबंध में कुछ धार्मिक कृत्य निश्चित हुए थे और कुछ रहमें बनी थीं, और वे कृत्य तथा रहमें सदा के लिये श्रावश्यक कर दी गई थीं। तब से मारत में जितने हिंदू राजाओं का राज्यामिषेक हुआ है, उन सब में वे सब कृत्य किए गए हैं; क्योंकि घर्म और परिपाटी दोनों के अनुसार सनातनी विचार से बिना उन कृत्यों के कोई राजा राजत्व प्राप्त ही नहीं कर सकता। वहीं रस्में वरावर होती चली आई और सत्रहवीं शताब्दी तक के धम-शास्त्रियों ने मुसलमानों के शासन-काल में भी हिंदू राजाओं के लिये उन्हीं कृत्या आदि का विधान किया ।

§ २०६. समाज के प्रधानों या राजाश्रो को श्रिमिषिक करने के लिये श्रुतियों में तीन यज्ञ कहे गए हैं। उनमें से सबसे पहला यज राजसूय है जिसके अनुसार वह राज-पद का अधिकारी होता था। दूसरा यज्ञ बाजपेय था जिसके द्वारा राजा राजि या राजधर्मा विकारी पद का अधिकारी होता था। श्रीर तीसरा यज्ञ सर्वमेध था जिसके द्वारा वह समस्त विश्व पर शासन करने का अधिकारी होता था। संभवतः वाजपेय का मूल राजनीतिक नहीं था श्रीर उसका प्रचार दिग्विजयां या इसी प्रकार की श्रीर किसी वात का उत्सव मनाने के लिये हुआ था। परतु बाद में राजकीय तथा धार्मिक अभिषेका आदि के लिये उसका प्रहण किया गया था। सर्वमेधां एक विशिष्ट यज्ञ था जो केवल वही सम्राट्

 <sup>\*</sup> देखो मित्र मिश्र कृत वीरिमत्रोदय राजनीति, पृ०
 □ ५२-११३।

<sup>†</sup> मिलाझो तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ३. २. २. देखो Egelling, S. B. E. ४१, पृ० २४ ( प्रस्तावना )

İ देखो शतपथ ब्राह्मरा १३. ७ १.

करते ये को राज-पद पर अभिषिक्त हो चुके होते ये । इस कृत्य से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी समस्त मारत में एक ही राज्य होने का आदर्श विचार प्रचलित हो चुका थाक । परंतु साधारणतः राज्याभिषेक राजस्य के ही द्वारा हुआ करता था।

"राज्ञ एव राजसूयम् । राजा वै राजसूयेनेष्ट्वा भवति.....।"

"राजा के लिये ही राजस्य है; क्योंकि राजस्य वज्ञ करने से ही वह राजा होता है<sup>†</sup>।"

हम यहाँ मुख्यत: राजस्य के ही कृत्यों का विवेचन करेंगे और वाजपेय के संबंध में मी कुछ बतहा मेंगे। वास्तव में बात यह है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं और दोनों कृत्य एक दूसरे के पूरक हैं। राजस्य करने से पहले वाजपेय कर लेना आवश्यक सममा जाने क्षा था।

§ २१०. राजसूय के तीन मुख्य अग होते हैं। इसमें पहले कई यज्ञ और होम आदि होते हैं; और तब दूसरा कृत्य

<sup>#</sup> मिलाश्रो ऐतरेय ब्राह्मण् ८. १५. श्रीर पाणिनि ५. १, ४१-४२; सार्वमीम का प्रकरण् )

र शतपथ ब्राह्मग् ५. १. १. १२।

अभिषेचनीय होता है, जिसमे राजा पर, उसे पवित्र करने के लिये, जल छिड़का जाता है। इस अभिषेचनीय के उपरात कई और यह तथा दूसरे कृत्य होते हैं। इन तीनों में से अभिषेचनीय सबसे अधिक महत्त्व का कृत्य है। और कदाचित् व्यवहार में राज्याभिषेक के समय इसी के कृत्य सब से अधिक आवश्यक और अनिवार्य समसे जाते थे।

इस यश का श्रध्ययन करनेवाले का पहले-पहल जिस वात पर ध्यान जाता है वह यह है कि निर्वाचित होनेवाले राजा के लिये ''वह'' सर्वनाम का प्रयोग होता है। हाँ, जब श्रिमिषेचनीय का कृत्य ममाप्त हो जाता है, तब वह राजा कहा जाता है। इसका श्रिमिप्राय यही है कि जब श्रिमिषेचनीय का कृत्य समाप्त हो जाता है, तभी वह राज-पद का श्रिमिकारी होता है। इससे पूर्व वह एक साधारण नागरिक ही रहता है।

§ २११. त्र्यारम मे निर्वाचित होनेवाले राजा को
ग्यारह रिलयो के घर जाकर उन्हे
रत्न-हवि
ग्यारह रत्न-हवियाँ देनी पड़ती हैं।
रत्न-हवि लेनेवाले ग्यारह रत्नी इस प्रकार हैं#।

<sup>\*</sup> शतपथ ब्राह्मण् ५. ३. १. साथ ही मिलास्रो तैत्ति-रीय ब्राह्मण् १. ७. ३. (पूने का पहला संस्करण्, पृ० ३०८-

- (१) सेनानी (सेना का प्रधान ऋषिकारी)।
- ं (२) पुरोहित (तैत्तिरीय विधान के श्रमुसार ब्राह्मण्)।
- (३) निर्वाचित होनेवाला स्वय राजा—जो ज्ञन या शासन का प्रतिनिधि होता है। तैत्तिरीय में निर्वाचित होनेवाले राजा के स्था में 'राजन्य', कहा गया है।
- (४) महिषी—(राजा की पत्नी)। महिषी या रानी भी राज्य की अधिकारियी होती थी, क्योंकि कुछ विशिष्ट राजकीय अवसरों पर वह राजा के साथ राजसिंहासन पर वैठती थी। जान पड़ता है कि इसके मूल में यह सिद्धात है कि विना पत्नी के कोई धार्मिक कृत्य हो ही नहीं सकता।

लिखा है कि रत्नी ते। ग्यारह होते हैं, परंतु हिव बारह स्थानों में दी जाती है। जान पडता है कि राजा स्वयं श्रपने स्थान पर जो हिव देता था, उसकी गणाना हसमें नहीं की गई है। (कृष्णा यजुर्वेद मे राजा के लिये, स्वयं श्रपने स्थान पर हिव देने का विधान नहीं है।) श्रथवा यह समव है कि श्रांतिम दे। रिलयो को एक साथ ही हिव-श्रपण होता हो।

३१०) श्रीर तैत्तिरीय मंहिता १. ८. ६ ( मैस्रवाला पहला स०) पृ० १४६-४६।

कृत्य करनेवाला स्वय त्राधा ही त्रांग होता है , दूसरा त्राधा त्रांग उसकी पत्नी मानी जाती है ।

"श्राश्चो पत्नी, हम लोग श्चाकाश पर चढे।" पत्नी कहती है—''चलो, चढें।" " "पत्नी पति का श्राधा श्चग होती है। जब तक पति श्चपनी पत्नी का प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह श्चाधा श्चौर श्चपूर्ण रहता है ।

यजुर्वेद मे राजस्य यज्ञ का जो विधान है, उसमें भावी राजमहिषी के राजसिंहासन पर बैठने का कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु रामायण श्रीर महाभारत श्रादि से प्रमाणित होता है कि राजा श्रीर राजमहिषी दोनों का राज्यामिषेक साथ साथ होता थां।

पहले होनेवाले वाजपेय में सब विधान बतला दिए गए है; इसलिये राजसूय के संबंध में वे देाहराए नहीं गए हैं। यजुर्वेद की दूसरी शाखास्त्रों में भी पत्नी का हिव देने

<sup>#</sup> शतपथ ब्राह्मण् ५. २. १. १०. S. B. E. ४१, पृ० ३२।

<sup>†</sup> रामायगा, युद्ध काढ १२८. ५६. महामारत, शांति , पर्व (कुंभकोग्गम्वाला सं॰ ) ३६. १४ उपवेश्य महात्मानं कृष्णां च ।

का यही विश्वान है। बल्कि उनके अनुसार राजा को अपनी दूसरी छोटी जाति की स्त्रिया वावाता और परिवृक्ति \* का भी पूजन करना पड़ता या। अश्वमैघ यज्ञ में तो राजा की शूद्रा पत्नी (पालागला) भी सम्मिलित होती हैं।

(५) सूत—दरबार मे राजा की वंशावली श्रौर विरुद्ध श्रादि सुनानेवाला। जान पड़ता है कि श्रारंभ मे वंशावली श्रादि सुनाने के श्रितिरिक्त इसका कोई श्रौर महत्त्वपूर्ण कार्य भी हुश्रा करता या। श्रर्थशास्त्र (५.३.६१. ए०२४५) में मौर्य राजकर्मचारिया की जा सूची दी गई है, उसमें इसकी गणाना पौराणिक श्रादि छोटे राज्या- विकारियों मे की गई है, जिन्हें प्रति वर्ष १००० चॉदी के पणा वृत्ति या वेतन रूप में मिलते ये। जैसा कि बृहदा॰ उप० ४.४.३७. से सूचित होता है, जान पड़ता है कि प्रत्येक प्रातीय राजनगर का एक पृथक् सूत हुश्रा करता था। श्राये चलकर यही सूत कदाचित् इतिहास-लेखक हो गया

मिलाश्रो शतपय ब्राह्मचा १३. ५. २. ५-८ ।

परिवृक्त्या राज्ञो मध्यमपत्न्याः। मद्द मास्करः तैत्तिरीय संहिता ( मैसूर ) ३. पृ० १४६।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> शतपथ ब्रा० १३. ५ २. ८. रामायस, बाल० १४.३५।

था जिसे हुएन-त्सागने हर्षवर्धन के साम्राज्य में देखा था। इसका काम यही होता था कि श्रपने प्रांत की सभी श्रच्छी श्रीर बुरी घटनाएँ, श्रशुभ श्रीर श्रुम कार्य लिखा करे। खारवेल श्रादि के शिखालेखों से स्चित होता है कि एक एक वर्ष की घटनाएँ श्रलग श्रलग लिखी जाती थी।

- (६) प्रामणी-(गाँवो का मुखिया या प्राम्य संस्था का प्रधान)। यजुर्वेद के मैत्रायणी के अनुसार वैश्य प्रामणी ।
  - (७) चुत्रिय।
- (८) सम्रहितु (शजकोष का म्राध्यद्ध) परवर्ती काल मे (म्रार्थात् म्रार्थशास्त्र में) यह सिक्षातृ कहा गया है।

<sup>\*</sup> देखो ६ २१२ की पाद-टिप्पणी।

<sup>†</sup> भट्ट भास्कर ( मैस्र स०, तैत्तिरीय संहिता ३. ए० १४८.) कहते हैं कि सग्रहीता का पहला श्रार्थ है—बाग पकडनेवाला श्रार्थात् वाहक। (संग्रहीतुः...रिश्मग्राहिसाः), श्रीर तब दूसरों की सम्मति उद्धत करते हुए दूसरा श्रार्थ इस प्रकार देते हैं—रज्जुभिनियंता कुमाराध्यन्न इस्यन्ये "वह जो (शासन की) बाग पकडकर ( राज्य-प्रबंध का) सचालन करता हो," श्रार्थात् प्रधान मत्री। यदि इस शब्द

- ( १ ) भागतुइ—(राजकर का सग्रह करनेवाला) परवर्तीं काल में ( अर्थात् अर्थशास्त्र में ) इसे समाहर्ते या समाहर्ता कहा गया है। इसका शब्दार्थ है भाग या हिस्सा दूहनेवाला। भाग से अभिप्राय राजा के। मिलनेवाले षष्ठभाश से है। इससे यह स्वित होता है कि उस समय तक यह निश्चित हो चुका था कि राजा के। प्रजा से कितना कर लेना चाहिए।
- (१०) अन्तावाप—टोकाकारों ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि यह चून विभाग का प्रधान अधिकारी या नियंत्रण करनेवाला होता था। चून-कींडा पर राज्य का नियंत्रण रहता था और उस पर कर लिया जाता था। परतु इस विभाग का मिलनेवाला इतना महत्त्व कुछ विलच्चण सा जान पडता है और टीकाकारों के दिए हुए अर्थ पर संदेह हो सकता है। अर्थशास्त्र में दी हुई अधिकारियों की सूची में सिन्धाता और समाहर्त्ता के उपरात, जो हमारी सूची के आठवें और नवें अधिकारी हैं, अन्त्पटल आता है, जिसका अर्थ है—आय व्यय के लेखे का प्रधान

का रज्जु शब्द के साथ कुछ, सब्ध हो ते। अशोक के शिलालेखों के 'राजुक' शब्द के साथ भी इसका कुछ, संबंध होगा।

विभाग या कर्मचारी। इस प्रकार इससे मिलते हुए श्रद्धावाप का अर्थ राज्य के श्राय-व्यय के लेखों का प्रधान श्रिधकारी ही जान पडता है। द्यूत-विभाग का श्रिधकारी यहाँ बिलकुल अप्रासिंगक होगा। जान पडता है कि उन दिनों किसी तख्ती (पटल या श्रिधदेवन) श्रादि पर चैकोर खाने या श्रद्धा तनाए जाते थे जिनकी सहायता से हिसाब लगाए जाते थे। इसी सबंध में श्रद्ध-शाला (श्रर्थशास्त्र पृ० ८५) पर मी विचार कर लेना चाहिए। इस श्रद्ध-शाला विभाग के श्रधीन सोना, चाँदी श्रीर टकसाल रहती थी। इन कार्य विभागों में श्रद्ध का द्यूतकीड़ा से काई सबंध नहीं है।

'(११) गोविकर्तृ या गोविकर्ता (जगलो का प्रधान स्रिधिकारी)। इसका शब्दार्थ है जगली पशुस्रो का नाशक। जान पहता है कि यह वही ऋषिकारी है जिसे मेगास्थिनीज ने ''राज्य के बढ़े ऋषिकारियो \*' में बतलाया है और कहा है कि यह उन शिकारियों ऋादि का प्रधान होता था जो देश के जगली पशुस्रो तथा बीज खा जानेवाले पित्रियों आदि का नाश करते थे†।

<sup>\*</sup> Mcr. Crindle, Megasthenes, ए॰ ኳዩ

(१२) पालागल (समाचार पहुँचानेवाला दूत या हरकारा)—यह लाल रग की पगडी बॉघता या और इसके पास चमडे का एक तरकश रहता या \*। यह शहर जाति का होता था । यजुर्वेद की मैत्रायणी सहिता में में इसके स्थान पर तत्त् या बढई और रथकार या रथ बनानेवाले का नाम दिया है।

§ २१२ ये रत्नी वैदिक काल के मिर्ग्युदाताओं के ही विकसित रूप हैं। वैदिक काल के ये मिर्ग्य देनेवाले राजकर्ता (राजकृतः या मंत्री), सूत, ग्राम के रहनो मुखिया, रथकार और घातु का काम करनेवाले लोग होते ये जो और सब प्रकार के लोगों से आवृत रहते थे।

परंतु श्रागे चलकर ये रत्नी लोग राज्य के उच्च कर्म-चारी या श्रिषकारी हो गए ये। जान पहता है कि इन कर्मचारियो या श्रिषकारियों के चुनाव के मूल में जाति श्रौर वर्ग के प्रतिनिधित्व का सिद्धात काम करता था। यजुर्वेद की श्रिषकांश शास्त्रात्रों में पुरेहित बराबर केवल ब्राह्मण्

<sup>\*</sup> तैत्तिरीय में ऋंतिम दोनों के नाम नहीं हैं।

र्रे शतपथ ब्रा॰ १३, ५, २, ८।

<sup>‡</sup> मैत्रायणी सहिता २. ६. ५.

कहा गया है। वह मानो समस्त ब्राह्मणो का प्रतिनिधि होता था। राजन्य श्रथवा निर्वाचित होनेवाला स्वयं राजा राजन्य या चुत्रिय वर्ग का प्रतिनिधि होता था। मैत्रायचा उपनिषद् मे बामची को वैश्य बामची कहा गया है। ग्रामो का यह मुखिया वैश्य जाति का होता था श्रीर वैश्यो श्रथवा मूल निवासियो का, जो अब विश श्रथना सर्वेसाधारण के वर्ग मे श्रा गए थे, प्रतिनिधि होता था। तन्न ग्रीर रथकार वही हैं जो वैदिक काल मे कर्मार (कारीगर) स्त्रीर रथकार ये। शुक्क पद्धति मे उनका स्थान पालागल को दिया गया है। यहाँ वर्ग का स्थान वर्ण ने ले लिया है। सेनानी, प्रराहित, चत्र, सग्रहीता, भागदुह, श्रद्धावाप श्रौर गोविकत्ती उच राज-मंत्री हैं जो प्राचीन काल में राजकृत अथवा राजकर्ता होते थे। रामायण तक मे उच राजमत्री राजकर्ता ही कहे गए है। (समेस्य राजकर्त्तारो भरतं वाक्यमञ्ज्वत्। अयो॰ ७६, १। टीका राजकर्तार मत्रिया.।)

जब समाज बढ़ा, तब समस्त विश या सर्वसाधारण के लिये एकत्र होना समव न रह गया और स्वमावतः प्रति-

<sup>\*</sup> मास्तः सप्तकपालो वैश्यस्य ग्रामख्या ग्रहे । मैत्रायखी संहिता २. ६. ५. श्रीर ४ ३. ८ ।

निधित्व का सिद्धात काम में लाना पढा। इस संबंध में भ्रावसे अधिक ध्यान देने योग्य परिवर्तन यह है कि शूद्ध मी स्पष्ट रूप से समाज का एक आग माना गया था। राष्ट्र के संघटन की दृष्टि से यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसमें विजित हीन जाति का पूजन उस ध्यक्ति को करना पढ़ता था, जो राज-सिद्दासन प्रह्या करने को होता था। वह मी राज्यतंत्र का उतना ही आंतर्सु के आंग था जितना कि और कोई वर्ग या वर्षा था। जैसा कि हम आगे बतलावेंगे, शुद्धों के अधिकारों की यह मान्यता आगे चलकर दिन पर दिन अधिक प्रवल होती। गई थी।

६ २१३. जब रिलयो का पूजन किया जाता था, तब उनमे से प्रत्येक से कहा जाता था—"हम तुम्हारे लिये ही इस प्रकार ऋमिषिकत होते है और तुम्हें ऋपना निष्ठ ऋनुगामी बनाते हैं।" वह ग्रामणी को इसिलये हिंव देता है कि "वह (ग्रामणी) निश्चित रूप से उस राजा का एक रत्न है और उसके लिये वह अमिषिक होता है इत्यादिक ।"

श्रामण्या गृहान् परेत्य मास्त सप्तकपालं पुरोडाशं
 निर्वपति विशो वै मस्तो वैश्या वै ग्रामणीस्तस्मान् मास्ता

राज्य के इन उच्च कर्मचारिया या राजमित्रयों के इस सम्मान का कारण भी ध्यान देने योग्य है। राजा के राज्यारोहरा के पूर्व से ही रत्नी (मन्त्री) वर्तमान थे। उनका श्रास्तित्व राजा के श्रास्तित्व से हिंदू मित्रयो का बिलकुल स्वतत्र था। मूलतः वे सिमिति मूल के अग थे। वैदिक काल में वे लोग राजकर्त्ता हुआ करते थे श्रीर राजा उन्हीं के उद्देश्य से कहता था-- ''जो लोग इस समय मेरे चारो श्रोर उपस्थित है।" परवर्ती इतिहास में भी मित्रयों का वही पहले का सा पद श्रीर मर्यादा थी। वैदिक काल मे उन्हें जो कुछ श्रिषिकार प्राप्त थे, वे श्रब तक बने हुए थे श्रीर प्रत्येक राज्याभिषेक के पूर्व उनका पूजन होता था। उनके इति-हास से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने सदा श्रपनी स्वतत्रता श्रव्यापा रखी थी। (देखो श्रागे तीसवॉ श्रीर इक्तीसवाँ प्रकरण ) इन प्रकरणों की बाते तभी इमारी समभ मे त्रा सकती है, जब इम इनके मूल या उत्पत्ति के इतिहास से परिचित हो ।

भवेत्येतद्वाऽश्रस्यकम् रत्न यद् प्रामग्रीस्तरमाऽ एवैतेन स्यते तम् स्वमनपक्रमिण् कुचते ।

शतपय बा॰ ५. ३. १.६.

§ २१४. श्राश्म से अंत तक का सारा कृत्य यही सूचित करता है कि राजा को राज्यारोह्ण से पूर्व राष्ट्र के भिन्न मिन्न मुख्य श्रगो की श्रनुमित प्राप्त करनी पड़ती थी। श्रमुमित प्राप्त करने का यह कार्य यहीं नहीं समाप्त हो जाता था। स्वय पृथ्वी त के से श्रमुमित माँगी श्रीर प्राप्त की जाती थी। श्रीर यह श्रमुमित राज्य के मिन्न मिन्न वर्णों तथा वर्गों से श्रमुमित प्राप्त करने के पूर्व माँगी जाती थी।

कहा है—''तब वे बिना मुडकर पीछे, की श्रोर देखे हुए (यज्ञ भूमि के) लीट श्राते हैं। तब वह श्राठ कपालों में पुरोडाश लेकर श्रनुमित मॉगता है। यह (पृथ्वी) श्रनुमित देने के लिये हैं। जो कार्य वह (राजा) करना चाहता है, वह कार्य जो व्यक्ति करना जानता है, उसे वह (पृथ्वी) श्रनुमित देती हैं। इसिलये वह यह सोचकर इस प्रकार पृथ्वी को प्रसन्न करता है कि "उस (पृथ्वी) की श्रनुमित पाकर मैं श्रमिषिक्त होऊं\*।"

<sup>#</sup> श्रयानुमत्याऽष्टकपालेन पुरोडाशेन प्रचरतीयं वा श्रनुमित: स यस्तन् कर्म शक्नोति कर्चु म् यिक्कीर्वतीयपृश् हास्मै तदनु मन्यते तिदमामेवैतत प्रीणात्यनयानुमत्यानुमत: स्याऽइति ।

शतपथ ब्रा॰ ५ २. ३. ४.

§ २१५. इसके मूल में जो विचार है, वह केवल मानवता का है। राजा के पद या व्यक्तित्व के संबंध में यहाँ देवत्व का केाई भाव नहीं है।

रतों के उपरांत वह सोम ग्रीर रुद्र को चरु देता है। धर्म-शास्त्रियों को यह बात बहुत खटकी थी कि बड़े बड़े देवताश्रों का पूजन मानव पदाधिकारियों मूल विचार के उपरांत हो; इसिलये उन लोगों ने कल्पना करके इसके लिये एक कैफियत हूँ द निकाली ग्रीर कहा कि पहले ऐसे लोगों का पूजन हा चुकता था जो पूजन के योग्य नहीं होते थे; इसिलये उसके प्रायश्चित्त स्वरूप देवताश्रों का पूजन करके उन्हें सतुष्ट करने की ग्रावश्यकता होती थी।

\$ २१६. अभिषेचनीय में पहले कुछ देवताओं को इसिंचये बिल अपित की जाती है कि वे निर्वाचित हानेवाले राजा को उन गुगो से युक्त करें जो अभिषेचनीय उसके पद के लिये आवश्यक होते हैं। बल के लिये सविता की, गाईस्थ्य गुगो के लिये गाईपस्य अप्रि की, वनो की रज्ञा करने की शक्ति के लिये सोम की, वाक शिक्त के लिये बहस्पित की, शासन की योग्यता के

<sup>#</sup> शतपथ ब्राह्मण ५. ३. २.

लिये इद्र की, गो-धन की रहा करने की शक्ति के लिये इद्र की, सत्यता के लिये मित्र की ब्रौर ब्रंत में धर्म या कानून की रहा के लिये वस्त्या की स्तुति की जाती थी।

\$ २१७. शतपय बाह्य में कहा है—"इस प्रकार वरुण, जो धर्मपित अथवा धर्म (कानून) का रक्क है, उसे (राजा को) धर्म-पित बनाता है; श्रीर राज्य वास्तव में तमी सर्वश्रेष्ठ होता है, जब राजा धर्मपित अथवा धर्म का रक्क होता है। जो श्रेष्ठ राज्य का श्रिषकारी होता है, उसके पास वे धर्म की रक्ता के लिये आते हैं ।" बाह्यण प्रयो के लिखे जाने के समय का एक-राजता के संबंध का यह एक नया सिद्धात है। इस धार्मिक कृत्य का यही आशय है कि धर्म की रक्ता करना राजा का आवश्यक कर्तव्य है। परत टीकाकारो ने इसका यह अमिप्राय बतलाया है कि किसी सर्वागपूर्ण राज्य का एक मुख्य लक्ष्म यह है कि धर्म या कानून का निर्वाह राजा या उसके नियुक्त किए हुए

<sup>\*</sup> शतपय ब्राह्मण ५. ३. ३. ६. श्रय वरुणाय घर्म-पतये। वारुण यवमय चर्छ निर्वेपति तदेनं वरुण एव धर्मप्रतिर्धर्मस्य पतिं करोति परमतां वै सा ये। धर्मस्य पति-रसद्यो हि परमता गच्छति त १७ हि धर्मऽ छपयंति तस्माद् वरुणाय धर्मपतये।

मिलास्रो S. B E. ४१. पृ० ७१।

पदाधिकारियों के द्वारा होना चाहिए ( उसके लिये वे धर्म की रच्चा के हेतु आते हैं )। पुराना सिद्धाव यह था कि समाज के धर्म का निर्वाह समाज के ही द्वारा होता है। जातकों के समय में यह नया सिद्धांव वस्तुतः कार्य रूप में परिस्थात हो गया था; और मौर्यों के साम्राज्य के समय इसका पूर्ण प्रचार हा गया था; जब कि वेतनमोगी धर्मा- धिकारी या जज लोग केवल राजकीय न्याय ही नहीं करते थे, बल्कि राजकीय धर्मों या कानूनों का भी निर्वाह करते थे।

§ २१८ तब समुद्र और पृथ्वी के अन्यान्य जलाशयों से जल एकत्र किए जाते हैं और उनके एकत्र करने के समय मत्रों के साथ उस व्यक्ति के नाम का जल-सप्रह उच्चारण किया जाता है जिसके अभिषेक के लिये वे जल एकत्र किए जाते हैं। प्रत्येक स्थान से जल लेते समय कहा जाता है—'' हे राज-पद देनेवाले जलो, तुम राजत्व के दाता हो। तुम अमुक व्यक्ति को राजत्व प्रदान करो #।"

<sup>\*</sup> स्वराज स्य राष्ट्रदा राष्ट्र ममुष्म दत्त । शतपय ब्राह्मण ५.३ ४ २१० वृषसेनोऽिं राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म देहीति । शतपथ ब्राह्मण ५.३.४.६.

जलो के वर्णन श्रौर विवरण मे राष्ट्र-सम्रटन के सूचक चिह्नों के साथ काव्य का भी पुट मिला रहता है। इतिहास-प्रसिद्ध सरस्वती, देश की बड़ी बडी नदियो तथा समुद्र से जल लाया जाता है। इन समस्त एकत्र किए हुए जलो में उस स्थान की छोटी सी गढ़ी तक का जल मिलाया जाता है। उस छोटी सी गढ़ी से भी यह भव्य प्रार्थना की जाती है—''त्रम राजल प्रदान करनेवाली हो। श्रमक ब्यक्ति को राजत्व प्रदान करो।" ब्राह्मण् इंथो की इस पवित्र प्रार्थना पर बहुत विस्तृत टीका है श्रीर वह टीका विशिष्ट रूप से इसी तुच्छ गढी के लिये है। "वह (जल) प्रजा को स्थिर करता है (गढ़ी का जल स्थिर रहता है) श्रीर उसे राजा के प्रति निष्ठ बनाता है # ।" जिस देश पर राजा शासन करने को होता है, उस देश का एक साधारण श्रीर तुद्र जलाशय भी उसकी राजकीय शक्तियो का एक पवित्र साधन या उद्गम बनाया जाता है।

मादास्य राष्ट्रदा राष्ट्र मनुष्म दत्तेति वामिरमिषिचित .
 स्थावरामनपक्रमणीं करोतिः।

शतपथ ब्राह्मण् ५. ३. ४. १४ मिलाश्रो तैत्तिरीय सहिता १. ८ ११।

६ २१६. राष्ट्र के शासन के लिये, लोगो पर शासन करने के लिये ( जानराज्याय\* ) राजा में शासन की शक्ति उत्पन्न कराने के उद्देश्य से देववाश्रो से प्रार्थना कर चुकने पर भी देश की नदियों, भारत के जलाशयों का राष्ट्रदा या राजत्व प्रदान करनेवाला कहा जाता है श्रीर उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे राजा की राजत्व की वास्तविक मर्यादा प्रदान करें। देवता लोग राजा में राष्ट्र का शासन करने की योग्यता या गुरा उत्पन्न कर सकते हैं, परतु वे उसे देश का राजत्व प्रदान नहीं कर सकते। यह श्रिधिकार केवल देश के जलाशयों को प्राप्त है। स्त्रीर वह मी उसी दशा में जब कि वडे से बडे श्रीर छोटे से छोटे जलाशय के जल एकत्र हो। गाँव की छोटी सी गढ़ी की भी जो इतनी खुशामद की जाती है, उसका यही कारण है। इस धार्मिक कृत्य में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण भाव है। यद्यपि यह एक पुराना और अनगढ लाखिशाक भाव है, परंतु इसमें समस्त कालो के लिये एक बहुत बड़ा विचार निहित है।

§ २२०. श्रिभिपेचन देाहरा होता है। पहले ते। राज्य के मिन्न मिन्न वर्गा या वर्णों के प्रतिनिधि राजा पर एकत्र किए हुए जल छिड़कते हैं; श्रीर तब दूसरी बार राज-

<sup>\*</sup> देखो तैत्तिरोय ब्राह्मण १. ७. <sup>६</sup> ७.

प्रोहित निर्वाचित राजा के राजिंदासन या श्रासदी पर श्रारूढ होने से पहले श्रमिषेक करते है। मित्रावरुण की वेदी के सामने सिंह की खाल विछाई श्रभिषेचन जाती है श्रीर तब राजा उस पर श्रारूट होता है। एक एक करके चार आदमी अमिषेक करते हैं। पहला ब्राह्मण होता है, दूसरा निर्वाचित-राजा के कुल या गोत्र का कोई व्यक्ति होता है; तीसरा राजन्य या चत्रिय होता है श्रोर चौथा वैश्य होता है, जिसका शब्दार्थ है-प्रजा या जनसाधारणा में का एक व्यक्ति । इस अवसर पर शुद्ध नहीं रहता, श्रीर राजा का सगोत्रिय एक व्यर्थ की पुनरावृत्ति जान पडता है (क्योंकि राजन्य वर्ग का व्यक्ति तो श्रमिषेक करता ही है)। तैत्तिरीय यश-विधान में राजा के सगोत्रिय का नाम नहीं है (तैत्ति । ब्रा० १. ७. ८.) श्रीर उसमें केवल ब्राह्मण के रूप में पुराहित, राजन्य, वश्य श्रीर जन्य ये चार श्रमिषेक करते हैं। जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मरा ८ २६. में कहा है श्रीर जैसा कि वास्तव में ब्रारंम में या, श्रांतिम जन्य शुद्ध के स्थान में है और उसका श्रमिप्राय है--शत्रु या विरोधी दल का व्यक्ति । इसके परवर्ती कालो में शुद्ध भी सदा उपस्थित रहता है।

<sup>#</sup> शतपथ ब्रा० ५ ३. ५. ११-१४.

इसके उपरात निर्वाचित राजा श्रदर एक रेशमी वस्त्र श्रीर तव उसके ऊपर एक श्रीर परिधान धारण करता है श्रीर सिर पर उष्णीष या किरीट रखता है \*। शतप्य ब्राह्मण मे वस्त्र श्रादि धारण करने का विधान नहीं है श्रीर इसके लिये एक ऐसा सुंदर श्रीर कलायुक्त कारण वतलाया गया है जो हिंदुश्रो श्रीर यूनानिया में समान रूप से था। वह कारण इस प्रकार है—"शरीर के श्रंग ही उसके प्राकृतिक परिधान हैं श्रीर वस्त्र या ऊपरी परिधान उसे उसके वास्तविक श्रीर शारीरिक रूप से विचत कर देते हैं।"

\$ २२ ?. इसके उपरात अधिकार प्रहण और वेषिणा के कृत्य होते हैं। पुरेहित राजा को एक दृढ घनुप तथा तीन वाण देता है और उनके उद्देश्य से प्रकार प्रहण भीर वेषिणा प्रकार है — "तू आगे की आर से राजा की रह्या कर?" आदि। इस कृत्य के उपरात भी

<sup>#</sup> कुछ लोग उच्चाीप का अर्थ पगडी लेते हैं श्रीर कुछ लोग किरीट। रामायण में किरीट ही है। युद्ध काड १२८. ६४.

रेशतपथ ब्रा०५ ३.५ २५

राजा भूमि पर सिंह की खाल पर खडा रहता है श्रीर तब श्राविद् मंत्रो का उचारण होता है \*।

''हे पुरुषो, तुम्हें इस महान् रह्मा (या रह्मक) की सूचना दी जाती है, गाईपत्य श्रिम के। सूचना दी जाती है, सुविख्यात इंद्र के। सूचना दी जाती है, त्रत का धारण करने-वाले मित्र श्रीर वरुण के। सूचना दी जाती है, धन के देवता पूषा को सूचना दी जाती है। कल्याणकारी श्राकाश श्रीर पृथ्वी को सूचना दी जाती है, श्रदिति को सूचना दी जाती है।"

शतपथ ब्राह्मण, वतलाता है कि ये वेषणाएँ कुछ विशिष्टतात्रों की स्चक होती हैं। श्राप्त ब्राह्मणों का स्चक है, इन्द्र राज्य के प्रमुख पुरुषों का स्चक है, पूषा पशु जगत् का स्चक है श्रीर इसी प्रकार श्रीर तब भी किसी न किसी के स्चक हैं। दूसरे श्राविदों का चाहे श्रीर जो कुछ वास्तविक महत्त्व हो, पर इसमें संदेह नहीं कि निर्वाचित

<sup>\*</sup> वाजसनेयी सहिता १०. ६.

स्राविर्मर्थ्या स्रावित्तो स्रिप्तर्थहर्पातरावित्त इन्द्रोवृद्ध-श्रवा स्रावित्तौ मित्रावक्गौ धृतत्रतावावित्तः पूषा विश्ववेदा स्रावित्ते द्यावापृथिवी विश्वशम्भुवावावित्तादितिकक्शर्मा ॥

<sup>†</sup> शतपथ ब्राह्मण ५, ३ ५ ३१-३७

राजा के सन ध का पहला आविद् या घोषणा लोगो अथवा प्रजा के प्रति होती है। शतपथ ब्राह्मण् में कहा है कि वे आविद् या घोषणाएँ राज्यामिषेक के लिये अनुमित प्राप्त करने के उद्देश्य से होती हैं—''तैरनुमतः स्यते,'' श्रौर अनुमित पाकर वह राज्यामिषिक होता है।

## पचीसवाँ प्रकरण

## ब्राह्मण काल का राज्याभिषेक श्रीर उसका संघटनात्मक महत्त्व (क्रमागत)

६ २२२. म्रावित्-घोषणा के उपरात पवित्र म्रिभिषेक का इद्र-कृत्य होता है (शतपय ब्राह्मण ५. ३. ५. २.)

राज्यारोह्या का वैठने से पूर्व सर्व-सम्मति से यही समभा जाता है कि राजा ने व्रव धारणा किया

जाता ह कि राजा न वि भारण किया है—वह धृत-वत हुआ है # । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.७. १०.१-६) में इन वतो या प्रतिज्ञाश्रो का फिर इस प्रकार टल्लेख श्राया है—"स्तय सव" या सच्चा त्यागः "सत्य-धर्म" या शुद्ध (अथवा निष्ठ) श्राचरण, "सत्यानृते वरुणाः" सत्य (या शपय) और अनृत ।या असत्य अथवा अनिष्ठता) के अधिकारी (या देवता) वरुण हैं और "सत्य-राजा"

निषसाद धृतव्रतः । वाजसनेयी सहिता १० २७. तैत्तिरीय संहिता १. ८ १६. तैत्तिरीय ब्राह्मण् १ ७ १०.२. ऐतरेय ब्राह्मण् ८. १८

स्रथवा सचा राजा। बार बार के इस प्रकार के कथनो का क्या स्रामिप्राय है ? इस स्थान पर उस नत या प्रतिज्ञा का उल्लेख नहीं किया गया है, परतु ऐतरेय ब्राह्मण् के इ इक्त्य के विधान में वह दिया गया है। जैसा कि परवर्ती प्रथा श्रोर प्रथाश्रों से प्रमाणित होता है, यह कृत्य सभी स्थानो श्रोर देशों में किया जाता था। इसी लिये दूसरे ब्राह्मणों में इसका उल्लेख मात्र कर दिया गया हैं श्रोर उद्धरण देकर इनकी पुनरावृत्ति नहीं की गई है। निर्वाचित राजा जा नत धारण करता था, श्रथवा श्राजकल की कथन प्रणाली के श्रनुसार राज्यामिषेक के समय वह जो शपथ करता था, वह ऐतरेय ब्राह्मण् में इस प्रकार दी गई है\*—

" [इद्र-यज्ञ के इस महान् राज्याभिषेक के द्वारा चृत्रिय व्रत ग्रहण् करे। वह शुद्ध भाव से उच्चारण् करे।] 'रात्रि में मेरा जन्म हुश्रा है श्रीर मैं रात्रि में ही मर्ले यदि

<sup>[</sup> एतेर्नेद्रेण महाभिषेकेण चित्रयं शापियत्वा अभि-षिञ्चेत् स ब्रूयात् सह श्रद्धया ] याञ्च गत्रीमजायेह याञ्च प्रेतास्मि तदुभयमंतरेणेष्टापूर्चे मे लोक सुकृतमायुः प्रजा चृञ्जीया यदि ते दुद्धेमिति । ऐतरेय ब्राह्मण् ८ १५

मैं तुम्हें पीडित करूँ तो मैं अपने समस्त शुम कर्मों, श्रपने स्वर्ग, जीवन और श्रपने वंश से वंचित होऊँ।"

यहाँ यह बात घ्यान रखने की है कि इस बत या प्रतिज्ञा का स्वरूप विलक्कुल पर्णात्मक है, अर्थात् इसमें एक प्रकार की शर्च की जाती है; और ऐसा जान पडता है कि वास्तव में कुछ काम करने के उद्देश्य से ही यह प्रतिज्ञा की जाती है। इस बत में किसी प्रकार के दैवी साधन आदि का कोई उल्लेख नहीं है। यह शुद्ध मानव है और इसमे हृदय की वैसी ही मानव शुद्धता और सत्यता है। ऐतरेय ब्राह्मण्य के अनुसार यह बत सभी प्रकार के शासन-विधानों में प्रहण्ण किया जाता था। राज्य का शासन-विधानों में प्रहण्ण किया जाता था। राज्य का शासन-विधानों में प्रहण्ण किया जाता था। राज्य का शासन चाहे जिस प्रकार का होता, राजा साम्राज्य, मौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य. पारमेष्ट्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य या सार्वभीम चाहे जिस प्रकार की शासन-प्रणाली के लिये अमिषिक्त होने को होता, सभी दशाश्चों में उसे यह बत प्रहण्ण करना पढ़ता था । इमें इस समय राज्यामिषेक

<sup>#</sup> स य इच्छेदेवंवित्त्वित्रयमयं सर्वा जितीर्जयेतायं सर्वाञ्जोकान्विन्देताय सर्वेषा राज्ञा श्रीष्ठयमितष्ठा परमता गच्छेत साम्राज्य मौज्य स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमय समंतपर्यायो स्थात्सार्वभौमः सार्वायुष

के व्रत या शपथ के इतिहास त्रीर प्रभाव का ही विवेचन करना है; इसिलिये इम त्रभी त्रान्यान्य कृत्यो त्रीर उनके तालर्थ त्रादि का विचार छोड़ देते हैं।

§ २२३. त्र्राविद् या घोषणा के उपरात राजा काठ के सिंहासन ( त्र्रासदी ) पर त्रारूढ होता है, जिस पर साधारणतः शेर की खाल बिछी रहती है। इस अवसर के लिये चार मत्र हैं और उनके द्वारा चारो वर्णों के प्रतिनिधियों से निर्वाचित राजा की, बहुमूल्य कोष की मौति, रज्ञा करने के लिये कहा जाता है।

श्राऽन्तादापरार्घातृथिव्यै समुद्रपर्येताया एक-राङ्गित तमेते नैन्द्रे स्य महामिषेकेस्य च्नियं शापयित्वाऽभिषिचेत् ॥

ऐतरेय, ८. १५.

# श्रागे चलकर जब हाथी-दाँत श्रीर सोने के सिहासन बनने लगे थे, तब मो काठ के सिहासन का व्यवहार किया जाता था। देखो महामारत (कुम॰) शान्तिपर्व, ३६. २. ४. १३-१४. यद्यपि वह (खदिर की) लकडी का बनता था, परत जैसा कि ब्राह्मणों के विवरण से जान पड़ता है, विस्तृत श्रीर विशाल हुन्ना करता था। यज्ञों मे भरतों के सिहासन की बनावट या तर्ज प्रसिद्ध है। § २२४. वैधानिक दृष्टि से यह बात सबसे अधिक महत्त्व की है कि राज्य के चारो वर्णों के द्वारा राजा की रज्ञा होती है । अपने पद पर प्रजा द्वारा रिज्ञत होकर वह शासन-कार्य करता है । हिंदू राजनीति में यह एक सर्वमान्य और निश्चित सिद्धात था—राष्ट्रेण राजा व्यसने परिरच्यस्तथा भवेत्\*।

"हे राजन्! त् पूर्व में आरोहण कर, वसतु ऋतुं और ब्रह्मण्य तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रज्ञा करें। त् दिज्ञण में आरोहण कर; ज्ञत तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रज्ञा करे। त् पश्चिम में आरोहण कर; विश् तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रज्ञा करे। त् उत्तर में आरोहण कर; फ्लां तेरी, उस बहुमूल्य कोष की, रज्ञा करे।

उससे दिशास्त्रों में स्नारीहण करने के लिये कहा जाता है। इसका स्नमिप्राय यह है कि उसका राज्यामिषेक सभी दिशास्त्रों से हा रहा है।

§ २२५. सिंहासन पर श्रारूढ़ होने से पहले निर्वाचित राजा सोने के एक पत्तर पर पैर रखता है। उस पत्तर में

<sup>#</sup> महाभारत शांतिपर्व १३०. ३२. (कुंभकोग्रम्) † जान पडता है कि इस शब्द का व्यवहार शूद्ध के लिये हुआ है।

सौ अथवा नौ खिद्र होते हैं। उसी पत्तर के छेदो में पुरेाहित राजा के सिर पर जल का प्रिमेषेक करता है। उस समय इस मत्र का उच्चारण किया जाता है #!

सोमस्य त्वा द्युम्नेनाभिषिञ्चाम्यग्नेभ्रीजसा सूर्यस्य वर्चसा इन्द्रस्येन्द्रियेखा ।

च्त्राणा चत्रपितरेष्यितिदेघून् पाहि ॥ २ ॥
इमं देवा श्रसपल अस्वद्धम् महते चत्राय ।
महते ज्येष्ट्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ॥
इमममुज्य पुत्रममुज्ये पुत्रमस्ये विश एष वे। ।
ऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना अभिष्ठिचित करता हूँ ,
श्राग्न के तेज से, सूर्य के प्रताप से, इंद्र के वल से, मैं
तुमे श्रमिसिंचित करता हूँ । त् च्त्रपितयों का च्त्ररचक हो।"

<sup>#</sup> ये मंत्र वाजसनेयी सहिता (शुक्क यजुर्वेद ) ६. ५. ४० श्रौर १०. ५. १७-१८ में श्राए हैं। सहिता के इन दोनों श्रध्यायों में राज्यामिषेक के लिये मंत्र दिए गए हैं, जिनसे त्राह्मणों के श्रन्थान्य कृत्यों या विधानों का विकास हुआ है।

"हे देवतात्रों, श्रमुक पुरुष तथा श्रमुक स्त्री के पुत्र श्रीर श्रमुक विश् या प्रजा के स्वामी को तुम ज्ञात्र धर्म के जिये, महत्ता के लिये, विशाल राष्ट्रीय शासन के लिये श्रीर इंद्र के बल के लिये श्रनुपम बनाश्रो । हे प्रजा-वर्ग के जोगो. यह ब्यक्ति तुम्हारा राजा है, यह हम ब्राह्मणों का सोम है।"

श्रापस्तंब, बौघायन श्रीर कात्यायन ( सायण द्वारा उधृत श्रीत सूत्रो) के अनुपार विश् का अर्थ है — राष्ट्र अथवा राज्य की समस्त प्रजा। यया मरत, कुइ या पाचाल आदि। कात्यायन ने विश् का अर्थ "जाति" किया है। उसकी कल्पना थी कि आरंभ में राज्य की सीमा अनिश्चित या अनवस्थित थी; इसी लिये विश् शब्द का व्यवहार होता था। कृष्णा यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता ( १.८.१०.) में विश् के स्थान में "हे मरता !" (एष वो मरता राजा) कहा गया है, जिससे सिद्ध होता है कि श्रीत सूत्रकारों का अर्थ ठीक है। जान पहता है कि यजुर्वेद को रचना मरत राज्य (दिल्ली-आगरा) में हुई थी।

§ २२६. सोम समस्त वनस्पतियो का जीवन-दाता है \*। ब्राह्मणो का सर्वंघ सोम से या, इसिलये सोम का देवता ही

<sup>ाँ</sup> वाजसनेयी संहिता ६. ५. ३६ ।

ब्राह्मणों का भी देवता माना जाता था। राजा का राज्यामिपेक समस्त विश् या प्रजा के राजा के रूप में होता है, जिसमे ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं; ब्रीन पुरेाहित उसे सोम कहकर यह माव व्यंजित करता है । अपर वेद का जो उद्धरण दिया गया है, शतपथकार ने उसके ब्रांतिम वाक्य की एक विवादास्पद श्रीर विचारणीय व्याख्या दी है। वह कहता है कि इसका श्रामिप्राय यह है कि ब्राह्मणों का राजा वह निवांचित राजा नहीं है, बिल्क सोम है। परंत्र मूल में जो एष (इस) शब्द है, श्रीर उसके साथ विश् या राष्ट्र का जो नाम लिया जाता है, तथा ब्राह्मण श्राधीनता स्चित करमे के समय श्रपने जो श्राधकार राजा को देता है, उसके साथ उस व्याख्या की संगति नहीं बैठती#।

<sup>\*</sup> देखा श्रागे ( § २३० ) श्रमिनदन या श्रधीनता-स्वीकृति का प्रसंग, जहाँ राजा को ब्राह्मण् श्रौर समस्त प्रजा के बल से बलिष्ठ कहा गया है। साथ ही मिलाश्रो पुराहित द्वारा राजा को संबोधन—"त् ब्राह्मण् है, त् सविता है, त् वक्ण है," इत्यादि। (वाजसनेयी सहिता ८.२८) श्रौर यहाँ का 'सोम' शब्द।

शतपथ वास्तव में ब्राह्मण्-काल के त्रात का है; श्रीर जान पडता है कि प्ररोहित ब्राह्मण लोग उस समय तक यह कहने लग गए थे कि राजा को इम ब्राह्मणों से कर लेने का अधिकार नहीं है। शतपथ में कहा है कि इस अपवाद का श्रिभिप्राय यह है कि राजा की श्रपनाकर ब्राह्मणों के श्रिति-रिक श्रीर सब लोगो से लेना चाहिए#। ऐतरेय ब्राह्मण से सूचित होता है कि ब्राह्मण पूर्ण रूप से राजा के श्राधीन है । श्रीर यही बात जातको से भी सूचित होती है। वाजस-नेयी ब्राह्मण उपनिषद् , जो कि शतपय की शाखा का है, **ब्राह्मण् को राजा के ब्राधीन बतलाता है। ( तस्मात् ज्ञात्परं** नास्ति तस्माद् ब्राह्मण्: च्रित्रयमधस्तुपास्ते राजसूये।) चत्र या राजा के ऊपर कोई नहीं है, इसी लिये राजसूय में ब्राह्मण्य को ज्वित्रय से नीचे बैठना पहता है। (४.२.) तैत्तिरीय शाखा शतपथ का यह ऋथे नहीं मानती। मह मास्कर इस वैदिक मंत्र का यह श्रिभप्राय बतलाते हैं कि ब्राह्मण कमी बिना राजा के नहीं रहना चाहिए; इसी लिये जब तक

<sup>#</sup> शतपथ ब्राह्मण् ५. ४. २. ३. तदस्माऽ इद्भुभवें-माचं करोति ब्राह्मण्मेनापोद्धरित तस्माद् ब्राह्मण्यो नाचः सोमराजा हि भवति ।

<sup>†</sup> ऐतरेय ब्राह्मग्र ७. २६.

राजा का राज्यामिषेक न हो, तब तक के लिये वह सोम के अधीन माना जाता है; और जब राजा का राज्यामिषेक हो जाता है, तब राजा उसका मी राजा हो जाता है। (अस्माकं ब्राह्मणानां सोमो राजा, अधुना अयं चेति। सर्वदा सराजका वयं इत्यमिप्राय:।) (तैत्तिरीय वेद, मैस्र, ३. पृ० १५७-५८.) ऐतरेय का यह आश्रय है कि वह ब्राह्मणो और धर्म का रत्त्क हो जाता है (८. १२)। शतपय-कार का दावा केवल यहां तक परिमित है कि ब्राह्मणा लोग कर देने से मुक्त हैं। विशिष्ठ ने अपने धर्मशास्त्र (१. ४५.)#

# राजा द्र घर्में आनुशासलाहं घनस्य हरेत् ॥ ४२ ॥
"जब राजा धर्म के अनुसार शासन करता हो, तब उसे
घन का छठा श्रंश लेना चाहिए।" अन्यत्र ब्राह्मणात् ॥४३॥
"ब्राह्मणों के। छे।इकर।" इष्टापूर्वस्य द्र षष्टमंशं मजतीति
ह ॥ ४४ ॥ "क्योंकि वह अपने सक्तमों या पुरयों का
छठा अंश देता है।" ब्राह्मणों वेदमाह्यं करोति ब्राह्मणों
आपद उद्धरित तस्माद्बाह्मणों नादाः। सोमोऽस्य राजा
मवतीति ह ॥ ४५ ॥ "ब्राह्मण वेदों की वृद्धि करते हैं,
ब्राह्मण आपत्त से उद्धार करते हैं; इसिचये ब्राह्मणों पर
कर नहीं लगना चाहिए। वस्तुतः (शतप्य के अनुसार)
सोम उनका राजा होता है।"

में शतपथ के भाष्य के त्राधार पर यह एक नियम ही बना दिया है कि ब्राह्मर्या पर कर नहीं लगाना चाहिए; श्रीर इसके लिये एक और कारण यह मी दिया है कि वह अपने सक्तमों या पुरस्य का छुठा ऋश राजा को देता है (१.४४.)। जान पड़ता है कि आरंम में वैदिक ब्राह्मणों का कर से मुक्त करने के प्रश्न पर धर्मशास्त्रियो श्रीर श्रर्यशास्त्रियों में मतमेद था । ऋर्यशास्त्री या राजनीतिज्ञ उनका यह दावा नहीं मानते ये। मानव अर्थशास्त्र (निसका उन्नेख महामारत में मी प्रामाणिक इंथ के रूप में हुआ है, परंतु ने। अभी तक कहीं मिला नहीं है ) का उद्धरण सोमदेव ने श्रपने नीतिवाक्यामृत ( ऋ॰ ७ ) में दिया है जिसका ऋाशय यह है कि जो लोग वनो में रहकर तपस्या करते हैं श्रयवा जो उंछ्रशील हैं ( अर्थात् खेवों में गिरा हुआ अन एकत्र करके अपना निर्वोद्द करते हैं ), वे भी उसका छुठा श्रंश राजा के। देते हैं । यह उसका श्रंश है जो उनकी रत्ना करता है। (उंछ षब्भागप्रदानेन वनस्या ऋषि तपस्तिनो राजानं सम्मावयन्ति। तस्यैन तद्भूयात् यस्तान् गोपायति इति ॥ ) जान पडता है कि स्रंत में इसका निर्ण्य यही हुआ था कि केवल पुराहित ब्राह्मण् कर से मुक्त है। महामारत- (शातिपर्व ७६. ५.)

<sup>\*</sup> श्रश्नोत्रियाः सर्व एते सर्वे चानाहिताग्नयः । तान्सर्वे । प्रामिका राजा बिल विष्टि च कारयेत् ।। महामारत शातिपर्व ७६. ५ ।

में कहा है कि जो ब्राह्मण वैदिक पुरोहित नहीं हैं, उनके लिए राजकर दातन्य है। मनु के घर्मशास्त्र (७.१३३.) के में भी यही कहा है कि केवल वैदिक पुरोहित या श्रोत्रिय ही राजकर से मुक्त हैं।

विशिष्ठ श्रादि धर्मशास्त्रियों ने राज्यामिषेक-सबंधी मंत्रों श्रादि का जो विवेचन किया है, उससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन हिंदू लोग इन कृत्या तथा मंत्रो श्रादि के राज-संघटन संबंधी स्वरूप श्रीर प्रमाव से परिचित थे। धर्म-शास्त्रकार उन्हें राष्ट्र के संघटन के विधानो श्रादि का श्राधार मानते थे।

§ २२७. तीन सीढ़ियों के उपरात वह काठ के सिंहासन पर चढ़ता है; श्रौर वाजपेय यज्ञ की माँति इसमें भी उसे संबोधित करके नीचे लिखे राष्ट्र-विधान संबंधी वाक्य, जो सहिता से लिए गए हैं. कहे जाते हैं—

इयं ते राट्। ....यन्तासि यमनो श्रुवोऽसि घरुणः। - कृष्ये त्वा स्नेमाय त्वा रय्ये त्वा पोषाय त्वा॥†

<sup>\*</sup> म्रियमागोऽप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् । मानव धर्मशास्त्र ७. १३३ ।

र शतपथ ५. २. १. २५ ।

(१) "तुमे यह राष्ट्र या राज्य दिया जाता है, (२) तू संचालक श्रीर नियामक है; तू श्रुव ( दृढ़ ) श्रीर घारण करनेवाला ( इस राज्य या उत्तरदायित्व का ) है; (३), तुमे (यह राज्य दिया जाता है ) कृषि के लिये, ज्ञेम के लिये, सपन्नता के लिये, पोषण या वर्द्धन के लिये।" जब पहला वाक्य कह चुकते हैं, तब वह बैठा दिया जाता है।

श्राध्यात्मिक भाष्यकार ने इस बात पर जोर दिया है के कि इसी मंत्र के श्राधार पर मनुष्य को राजत्व प्राप्त होता है। इसके द्वारा उसे राजकीय श्रधिकार प्राप्त होता है। "तुम्ते यह राष्ट्र या राज्य दिया जाता है" यह वाक्य राज्या-भिषेक के समय कहे जानेवाले समस्त वाक्यों में सबसे श्रधिक पवित्र श्रीर महत्त्वपूर्ण है। इसका इतना श्रधिक प्रवत्त श्रीर गंमीर परिणाम होता है कि एक मनुष्य का राज-पद प्राप्त हो जाता है। हिंदू एकराजता के इतिहास में ब्राह्मण-कार की यह स्पष्ट व्याख्या बहुत ही श्रधिक महत्त्व की है। एकराजता का मुख्य श्राधार यही राज-पद-प्रदान का पवित्र कृत्य है, न कि उत्तराधिकार श्रादि का श्रीर काई सिद्धात।

जिस उद्देश्य से राज्य दिया जाता है, उसकी इस प्रकार व्याख्या की गई है—''कृषि के लिये, ज्ञेम के लिये,

<sup>#</sup> शतपय ५. २. १. २५ !

संपन्नता के लिये, पोषण् या वर्द्धन के लिये। " श्रीर सव मिलाकर संत्तेष मे यह माव इस प्रकार व्यक्त किया गया है—"सव प्रकार की सुख-सपन्नता के लिये।" जैसा कि माष्यकार ने "साधवे त्वा" से इसकी व्याख्या की है। यह कोई उपहार नहीं है, विल्क एक घरोहर या शाती है श्रीर यह परम पवित्र कृत्यों के द्वारा सौषी जाती है।

इस धार्मिक कृत्य में जो मान निहित है, वह पूर्ण रूप से मानव है। अमुक पुरुप तथा अमुक स्त्री का पुत्र अमुक अमुक अमुक प्रजा का राजा बनाया जाता है। उसकी नियुक्त किसी देनी निमृति के द्वारा नहीं होती। वह मनुष्य के द्वारा ही नियुक्त होता है और मनुष्य के ही द्वारा उसका राज्यामिपेक होता है। जिस प्रकार और सब कामों में देनताओं से सहायता माँगी जाती है, उसी प्रकार उसकी सहायता करने के लिये भी देनताओं से प्रार्थना की जाती है। परंतु ने देनता उसे राज्य नहीं देते। राज्य-प्रदान का कार्य तो मनुष्यों के द्वारा होता है; और यह मान इन शन्दों से न्यक किया जाता है—"तुक्ते यह राज्य दिया जाता है।"

§ १२८. ये वाक्य छंहिता के अ० ६, मत्र २२ से लिए गए हैं। मूल मंत्र का आरंम मातृ-भूमि के नमस्कार से हाता है। (नमो मात्रे पृथिब्ये नमो मात्रे पृथिब्या...) और निर्वाचित राजा को वही मातृभूमि राज्य या राजत्व के रूप में वतलाई जाती है। शतपथ के जो आधुनिक

संस्करण है, उनमें 'पोषाय त्वा' के उपरांत एक मध्यवर्ती 'इति' के साथ 'साधवे त्वा' शब्द मी मिलते हैं। संहिता से पता लगता है कि ये शब्द मूल पाठ में के नहीं है। जान पड़ता है कि शतपथकार ने इन शब्दों का व्यवहार व्याख्या के रूप में किया है।

§ २२६. श्रव इम श्रमिषेक के उपरांत होनेवाले कुछ ऐसे कृत्यों का विवेचन करते हैं जो श्रपेचाकृत कम महत्त्व के श्रोर कुछ कम श्रावश्यक हैं।

श्रव व्रत-वारी सिंहासन पर से नीचे उतरता है श्रौर जंगली सुश्रर के चमड़े के जूते पहनता है । श्रौर तब चार

श्री में के स्थ पर चढ़कर कुछ दूर तक रांत के कृत्य जाता हैं । राजा के राज्याभिषिक्त होने के उपरांत उसकी जो स्वारी

निकलती है, हिंदुओं में उसका मूल यही जान पडता है। श्रीर श्रागे चलकर जिस समय रामायण की रचना हुई थी, उस समय इसने बहुत विशाल श्रीर विस्तृत रूप भारण किया था।

राजा तुरंत ही लौटकर राजिसहासन के पास आता है; श्रीर जब वह उस पर आरोहिंग करता है, तव पुरोहित

शतपथ ब्रा० ५ ४. ३, १९.

<sup>†</sup> शतपथ ब्रा॰ ५. ४. ४. २३. श्रादि ।

कहता है—"त् इस सुखद और कोमल सिंहासन पर वैठ#!"
इसके उपरांत एक बहुत ही निलच्या कृत्य होता है।
एक डढे से बहुत कोमलतापूर्वक राजा की पीठ को स्पर्श
किया जाता है! । यह ढंडा न्यायदंड का स्चक होता है।
इससे यह मान स्चित होता है कि राजा धर्म या कानून के
अपर नहीं है, बल्कि वह भी उसके अधीन हैं।। इस कृत्य
का जो अभिप्राय बतलाया गया है, वह बहुत ही मनोरंजक
और अतिमधुर है। माध्यकार ने कहा है कि यह कृत्य
इसलिये किया जाता है कि इसके द्वारा राजा का शरीर या
व्यक्तित्व दंड-वध से परे हो जाता है, (अधीत् उसे वध का
दंड नहीं दिया जा सकता)।

है २३ • . अप्रियंक के उपरांत जो कृत्य होते हैं, उनमें से कर्म-कांड की दृष्टि से भी और राष्ट्र-विधान की दृष्टि से भी वह कृत्य सब से अधिक महत्व का होता है जिसमें लोग राजा की अधीनता स्वीकृत करते हैं। इसके लिये कुछ निश्चित विशेषणों से

<sup>#</sup> शतपथ ब्रा० ५. ४. ४. ४.

<sup>†</sup> शतपथ ब्रा॰ ५ ४. ४. ७. श्रयेनं पृष्ठतस्त्र्णीमेव दंडेव्व नित । त दंडेव्व नितो दंडवधमति नयन्ति तस्माद्राजा दंडया यदेनं दंडवधमतिनयन्ति ।

<sup>‡</sup> मिलाश्रो मनु, ७ ।

युक्त मंत्र आदि हैं जो श्रुति-साहित्य में सब जगह प्रायः एक ही रूप में पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि घार्मिक दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा बंधन और आवश्यक कृत्य था और फलत: इसका बहुत अधिक महत्त्व था।

§ २३१. राजा सिंहासन पर बैठता है श्रीर उसके नीचे चारों श्रोर से उसे घरकर सब रत्नी, राज्य के स्तम ब्राह्मण, ब्राह्मण पुरोहित, सरदार, प्रामणी तथा श्रम्य लोग बैठते हैं। एक से पहले ब्राह्मण लोग राजा की श्राधीनता स्वीकृत करते हैं। ये ब्राह्मण दो हैसियतों से होते हैं। एक तो ब्राह्मण वर्ण की हैसियत से रित्नयों की सभा के सदस्य श्रीर दृसरे पुरोहित की हैसियत से। इन वर्णों श्रादि के श्राधीनता स्वीकृत करने से पहले राजा पृथ्वी की श्रधीनता स्वीकृत करता है। वह कहता है—

पृथिवि मातमी मा हि ए सीमी ऽश्रहं स्वाम्।

श्रंथीत्→हे पृथ्वी माता, न तो द्वम मुक्ते कष्ट पहुँचाश्रो श्रोर न में तुम्हें कष्ट पहुँचाऊँ। माष्यकार का कथन है कि यह कृत्य इसलिये किया जाता है कि जिसमें पृथ्वी कहीं उसे पद-भ्रष्ट न कर दे÷।

<sup>\*</sup> शतपथ ब्रा॰ ५. ४. ३. २०. मेथं नावधून्वीत । शतपथकार के अनुसार पृथ्वी या देश अौर राजा में मित्रता

इस कृत्य के आरंभ मे राजा ब्राह्मण को संवोधित करके कहता है—''हे ब्राह्मण !'' परंतु ब्राह्मण उसे बीच में ही राककर कहता है#—''त् ब्राह्मण है, त् सचा बलशाली वरुण है"—''त् ब्राह्मण है और समस्त विश् के बल से बिलिष्ठ हैं ।" राजा पाँच बार पाँच ब्राह्मणो और पुरोहितो की इसी प्रकार सम्मानपूर्वक सबोधन करने का प्रयत्न करता है, श्रोर हर बार वे पुरोहित श्रोर ब्राह्मण अपना वह सम्मान राजा को देते हैं । श्रोर कहा जाता है कि राजा सबका

का संबंध स्थापित है। जाता है; "श्रीर माता न ते। श्रपने पुत्र की पीड़ा पहुँचाती है श्रीर न पुत्र माता की पीड़ा पहुँचाता है।" नहि माता पुत्र एहिनस्ति न पुत्रो मातरम्। Eggelling, S. B. E. खं० ४१. ए० १४३।

# वाजसनेयी संहिता १०. २८. तैत्तिरीय ब्राह्मण १. ७. १० ।

ैं इसका यह भाव जान पड़ता है कि श्रव ब्राह्मण इस प्रकार श्रेष्ठता-सूचक शब्दों में संबोधित नहीं किया जा सकता। समस्त राष्ट्र द्वारा, जिसमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, राजा को जा श्रेष्ठ पद दिया जाता है, उसके कारण हिंदू राजा कान्त्न या धर्म श्रीर सधटन-विधान दोनों की दृष्टि से सब वर्णों श्रीर जातिया से श्रेष्ठ हा जाता है। स्वामी ख्रीर (समस्त विश् के बत से ) समस्त राष्ट्र या प्रजा का प्रतिनिधि है।

तव राजा को, जो प्रजा की समृद्धि का वर्द्धन करनेवाला होता है कोई ब्राह्मण्या या पुरोहित एक बिलदानवाली तल-वार देता है । यह तलवार राजा अपने अधिकार के चिह्न-स्वरूप राज्य के समस्त अधिकारियों और प्रामणियों को देता है और उन लोगों से उन्हीं निष्ठापूर्ण शब्दों में, जो पहले ब्राह्मण्य कहता है, सहयोग करने के लिये कहता है—"इसके द्वारा मेरी और से शासन करों (तेन मे राध्य)। यह वाक्य श्लिष्ट है। इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है—इससे मेरी सेवा करों (तेन मे राध्य) । इस पिछ्जली दशा में दूसरा अर्थ ही अभिमेत है। सहयोग करने की यह आजा सजात या राष्ट्र के व्यक्तिगत सदस्य और अंग को भी दी जाती है +।

शतपथ बाह्यण ५.४४. १४. इसका शब्दार्थ
 दे—'बहुत काम करनेवाला, श्रच्छा काम करनेवाला,
 श्रिक काम करनेवाला'।

<sup>†</sup> शतपथ ब्राह्मण ५. ४. ४. १५.

<sup>्</sup>रैं इस श्लेष को न समभाने के कारण शतपथकार-( ५ ४.४. १५ से १६ ) मी चकरा गए हैं।

<sup>+</sup> नजर में बहुमूल्य पदार्थ लेने श्रीर उनके बदले में -श्रन्छे श्रन्छे पदार्थ पुरस्कार-स्वरूप देने की जो प्रथा बाद

नवीन राजा का कार्य यहीं समाप्त नहीं हो जाता ! यह प्रमाणित करने के लिये कि पाँसे के खेल की तरह राज्य का शासन भी एक ऐसा ही कार्य है जो किसी शासन का अकेले आदमी से नहीं हो सकता, वह स्चक खेल रितयों से पीसे का खेल खेलने के लिये कहता है जो वास्तव में एक दूसरे ही माव का सूचक होता है। इसमें दॉन पर एक गौ लगाई जाती है जो विशेषतः उसी अवसर के लिये समास का कोई साधारण सदस्य लाता है ≯। राज्य-शासन के इस वड़े खेल मे, जो राजा झौर उसके मंत्री खेलने को होते हैं, वह पवित्र पशु दॉव पर लगाया जाता है। दॉन पर लगाई हुई यह चीज समाज के परम दीन व्यक्ति की संपत्ति होती है। वह दीन नागरिक अपनी यह संपत्ति बहुत ही प्रसन्नता-पूर्वक राजा की मेंट करता है। उन खेलनेवालों को यह संपत्ति एक सजात के द्वारा सापी जाती है, जिसका

में चली थी श्रीर जो मुगंल बादशाहो के समय तक वरावर जारी रही, उसका हमारे यहाँ के इन पुराने विधाना में कहीं नाम भी नहीं था।

<sup>\*</sup> शतपय ब्राह्मण ५, ४, ४, २०-२५,

श्रमिप्राय है—वह ब्यक्ति, जो खेलनेवालों के साथ उत्पन्न हुश्रा हो, श्रथवा जैसा कि सायगा ने बतलाया है—समान जन्मवाला, श्रयीत् राष्ट्र या प्रजा का ब्यक्ति या श्रग । हन मौतिक चिह्नों में राष्ट्र विधान का माव भरा हुश्रा है। इसमें कर्तव्य के साथ कहणा या दया भी सम्मिलित है। यहाँ द्रव्य के श्रंदर गृद्ध माव भरा हुश्रा है।

\$ २२२. हिंदू राज्यामिषेक में जो मुख्य मुख्य कृत्य होते थे, वे सब पाठको के सम्मुख उपस्थित कर दिए गए हैं। स्पष्टता के लिये इन सब के माब सारांश ग्राधुनिक माषा में नीचे के कुछ वाक्यो

में व्यक्त किए जा सकते हैं—

- (१) हिंदू एकराजता एक मानव संस्था थी, उसमें केवल मानव भाव था।
- (२) हिंदू एकराजता का आधार निर्वाचन थाक । श्रौर निर्वाचक समस्त प्रजा हुआ करती थी।
- (३) हिंदू एकराजता का आधार परस्पर के कुछ प्या या शते हुआ करती थीं।

<sup>#</sup> एक छोटे यज-कृत्य में निर्वाचित राजा के एक लड़के का मी थाडा काम पड़ता है। (शतपथ ५.४.२. ८.) परंतु कृष्ण यजुर्वेद में उस स्थान पर उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

- (४) हिंदू एकराजता राज्य का एक पद या श्रोहदा या श्रीर उस पद पर रहनेवाले का राज्य के श्रन्यान्य पदाधिकारिया के सहयाग से काम करना पड़ता था।
- (५) हिंदू एकराजता एक प्रकार की धसेहर या थाती थी, जिसमें देश की समृद्धि श्रौर उन्नति राजा के हाथ में सापी जाती थी।

# इसके थाड़े ही समय के उपरात उपनिषद् काल में राजकीय शासन का एक और नया कर्तव्य निश्चित किया जाता है। वह कर्तव्य इस प्रकार है कि प्रजा की केवल आर्थिक या मौतिक उन्नति ही नहीं होनी चाहिए, विक मैतिक उन्नति भी होनी चाहिए। जब पॉच बड़े बड़े अध्यात्मवादी ऋषि केकय के राजा अध्याति के यहाँ गए थे, तब राजा ने बहुत समाधानपूर्वक कहा या—

न में स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यपः । न नाहिताग्निर्नाविद्वाञ्च स्वैरो स्वैरिणी कुतः ॥

श्रयीत्—''मेरे राज्य में केई चोर, कायर, मद्यप, घर में होम की पवित्र श्राग्न न रखनेवाला या व्यमिचारी नहीं है श्रीर व्यमिचारिग्यी की तो बात ही क्या है।" ( छाटो॰ उप॰ ५. ११. ७. ) यहीं से उस सिद्धात का श्रारंभ होता है जो श्रागे चलकर निश्चित नियम सा हो गया था श्रीर

- (६) हिंदू एकराजता किसी प्रकार की मनमानी या स्वेच्छाचारिता नहीं थी।
- (७) हिंदू एकराजता कानून या धर्म से बढ़कर नहीं यी बल्कि उसके ऋषीन थी।
- (८) हिंदू एकराजता मुख्यतः राष्ट्रीय और गौणतः सीमा संबंधी थीक अर्थात् पहले राष्ट्र या प्रजा के विचार से ही राज्य हुआ करते थे, सीमा के विचार से नही।

राष्ट्र-विधान की इस प्रकार की मावना हमारे दार्शनिक पूर्वपुक्षों के उपयुक्त ही थी। हिंदू जनता सदा केवल परलोक की ही चिता नहीं करती थी। यह एक ऐसा उदाक्षण है जिसमें हमें रक्त और मास, रगो और पड़ों के अथवा सासारिक हिंदू दिखाई पडते हैं। निश्चय ही यह वह तुच्छ चित्र नहीं है जो उन्हें ऐसे अध्यात्मवादी दुर्बलों के अपवित्र समूह के रूप में प्रकट करता है, जो हवा के तेज भोके के सामने मुक्त जाते हैं।

जिसके श्रनुसार राजा का राजकीय शासन ही लोगो की नैतिक श्रवस्था के लिये उत्तरदायी होता था श्रीर श्रच्छे-बुरे सभी श्रवसरो पर वह उत्तरदायी माना जाता था।

<sup>#</sup> देखो ऊपर "श्रमुक श्रमुक प्रजा का राजा" श्रौर जलो का संचय तथा पृथ्वी के। नमस्कार करने के कृत्य।

§ २३४. ब्राह्मण् यंथ वशानुक्रमिक उत्तराधिकार नहीं मानते । उनके ब्रनुसार प्रत्येक राजा का इसी प्रकार राज्या-

वशानुक्रमिक उत्तराधिकाग् तव तक नहीं था मिषेक होना चाहिए; श्रीर पहले कृत्यों में राज्यारोहच्यों का कोई जिक नहीं होता था। इसका कारण यही है कि इसका मूल वैदिक काल से ही चला

श्राता था, जब कि राजा का निर्वाचन ही हुन्ना करता था। वास्तव में, श्रीर सिद्धात के श्रनुसार मी, ब्राह्मण काल तक हिंदू एकराजता वशानुक्रमिक नहीं हुई थी। इस बात का भी पता चलता है कि वशानुक्रमण्याले सिद्धांत का उद्गम क्या था। एक शाखा का मत यह था कि यदि केवल निर्वाचित राजा के जीवन भर के लिये ही राज्या-भिषेक श्रमीष्ट हो, तो व्याद्धति के केवल पहले शब्दाश भृश् का उच्चारण करना चाहिए; यदि दो पीढ़ियों के लिये श्रमीष्ट हो तो दो शब्दाशों या भूभु वः का उच्चारण करना चाहिए; श्रीर यदि तीन पीढियों के लिये श्रमीष्ट हो तो भूभु वः स्वः कहकर पूरे मत्र का उच्चारण करना चाहिए। जैसा कि

<sup>#</sup> ऐतरेय ब्राह्मण ८ ७।

भूरिति य इच्छेदिममेव प्रत्यन्तमद्यादित्यथ य इच्छेद द्विपुरुष भूभु व इत्यथ य इच्छेन्त्रिपुरुषं वाऽप्रतिमं वा भूभु वः स्वरिति ।

साथ ही मिलाश्रो ८. १२. में राजानम् राजपितरम्।

ऐतरेय ब्राह्मण से स्चित होता है, यह याज्ञिकों की एक शाखा का मत था। खारवेल के शिलालेख में इस सिद्धात का एक ऐतिहासिक उन्नेख पाया जाता है जिसमें एक पीढ़ी के लिये राज्यामिषेक का जिक है \* और जिससे स्वमावतः यह अमिप्राय निकलता है कि एक से अधिक पीढ़ियों के लिये भी राज्यामिषेक हो सकता था। वशानुक्रमिक एक-राजता की प्रवृत्ति का समर्थन ऐतरेय ब्राह्मण दा १२. के राजानम् राजपितरम् (राजा और राजा का पिता) पद से भी होता है, परतु स्वराज या विराज नामक प्रजातंत्री राजा के नाम के साथ इस प्रकार का कोई विशेषण नहीं लगाया जाता। फिर भी आरभ में जो यज्ञ और विधान आदि निश्चित किए गए थे, वे एक ही पीढ़ी के लिये थे, और यद्यपि आगे चलकर एकराजता वशानुक्रमिक हो गई थी, तथापि एक पाढ़ी के राज्याभिषेक की प्रथा सदा के लिये चल गई थी।

§ २२५ इस काल का विवेचन समाप्त करने के पहले हमें उस पवित्र विधान पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए जो राज्यच्युति का सूचक था। शुक्क यजुर्वेद (१६ से २१) में सौत्रामिश यज्ञ का विधान दिया गया है जो राजच्युत

<sup>\*</sup> J B. O. R. S. 3. 88 1

राजा को करना पड़ता था! कृष्ण थजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार पदच्युत राजा के लिये सौत्रामणि यज्ञ का विधान किया गया है \*। उस समय भी राजच्युति उसी प्रकार पचलित थी, जिस प्रकार पहले के वैदिक काल में प्रचलित थी। परवर्ती कालों में उसका जो श्रस्तित्व था, वह पुराने इतिहास से स्वीकृत श्रीर समर्थित था।

# सोमो वा एतस्य राज्यमाद्ते। यो राजा सन्राज्यो वा सोमेन यजते॥ देवसुवामेतानि ६वी १९ मि भवन्ति। एतावन्तो वै देवाना १९ सवाः॥ त एवास्मै सवान् प्रयञ्छन्ति। त एनं पुनस सुवन्ते राज्याय॥ देवस राजा भवति।

तैत्तिरीय ब्राह्मण १.४.२. साथ ही देखो उस पर सायण का भाष्य (श्रानंदाश्रमवाला, पहला संस्करण), पृ० १७६ ।

## छब्बीसवाँ प्रकरण

## परवर्ती कालों में राज्याभिषेक

९ २३६. यज्ञों के साथ राज्याभिषेक होने के समय में
राष्ट्र-विघान संबंधी जो सिद्धांत श्राधार-स्तंभ थे, वे परवर्ती
कालों में भी प्रचलित रहे। पर हॉ,
मुख्य सिद्धांत उनमें परिवर्तित श्रीर परिवर्तनशील
वैदिक ही था
परिखितियों के श्रनुसार कुछ बातों में
योडे से संशोधन भी हो गए थे। महाभारत से स्चित होता
है कि महाराज युचिष्ठिर ने श्रापने राज्याभिषेक से पूर्व
श्रापने राजमंत्रियों का पूजन किया था । यहाँ राजमंत्री
मानो वैदिक रहिनयों के स्थानापन्न थे। रामायणा में।

<sup>\*</sup> श्रद्वीयत्वा समासदः' समा पर्व, श्रध्याय १३. ४. २६, २६ ।

<sup>†</sup> रामायगा, त्राया॰ काड, त्रा॰ १४. ५. ५२। उदितष्ठत रामस्य समग्रयमिषेचनम्। पौरजानपदाश्चापि नैगमस्च कृताञ्जलिः॥

रामचढ़ के प्रसावित योवराज्याभिषेक के समय का, उसके रचना-काल की प्रचलित प्रथाश्रो श्रीर विचारों के श्रनुसार. जो उल्लेख हैं, उससे सृचित होता है कि वैदिक काल के प्रामणियों श्रीर सजातों के स्थान पर जानपद श्रीर पींग तथा वैदिक काल के रथकारों श्रीर कर्मारों के स्थान पर व्यापारिया श्रीर व्यवसायियों के सथ उपस्थित थे । महाभारत मे युधिष्टिर के राज्याभिषेक का जो वर्णन है, उसमें स्चित होता है कि उस समय सव ब्राह्मण, स्मिपित, वैश्य श्रीर समस्त प्रांतिष्ठित शुद्ध नि-

<sup>\*</sup> मैक्डनल ने श्रपने Sanskrit Literature
नामक ग्रंथ के पृ० २०६ में लिखा है—"ज़र जितने
तर्क दिए गए हैं, उन सन का निचार करने पर
इस परिणाम का परिस्थाग कठिन हो जाता है कि रामायण
के मूल रूप की रचना ईसा से ५०० वर्ष पूर्व हुई
थी श्रीर बाद में उसमे जो श्रश मिलाए गए थे, ने
ई॰ पू० दूसरी शताब्दी में मिलाए गए ये। यह
मत जैकोवी के निनेचन (दश रामायण) के श्रनुसार ही है।

देखो ग्रागे सत्ताईसवाँ ग्रोर ग्रहाईसवाँ प्रकरण ।

मित्रत किए गए थे । रामायण में कहा है कि ब्राह्मण, राजमंत्री, ख्तिय श्रीर व्यापारियो श्रादि के सघो के सदस्य, जिनमें सभी जातियो के लोग सम्मिलित होते थे, राजा पर निदयो श्रीर समुद्रो से लाए हुए जल का श्रिमिषेक करते थे। इसमें स्त्रियो के प्रतिनिधित्व का एक श्रीर नया तत्त्व भी सम्मिलित कर लिया गया था; श्रीर वह इस रूप मे कि श्रविवाहिता कन्याएँ भी श्रिमिषेक मे सम्मिलित होती थीं। महामारत में इस बात का उल्लेख है कि धौम्य श्रीर कृष्ण के नेतृत्व में प्रजा के सभी प्रतिनिधियो ने युधि-छिर का श्रमिषेक किया था।। महाराज या सम्राट् उपहार श्रादि ग्रह्ण करते थे श्रीर लोगो का सम्मान करने के लिये

त्रामन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मग्रान्भूमिपानय । विशश्च मान्यान् शुद्धाश्च सर्वानानयतेति च ॥ † युद्ध काढ १२८.६२ ( वम्बई )

> ऋित्विग्मिर्ज्ञाह्मणैः पर्व कन्यामिर्मन्त्रिमस्तया। योवैश्वैवाम्यषिञ्चन्स्ते सप्रहृष्टे. सनैगमै: ॥

त्रभकोग्रम् सस्करग्रत्रभकोग्रम् सस्करग्रत्रभकोग्रम् सस्करग्र

İ शातिपर्धे अ० ४१.

उन्हे पुरस्कार श्रादि देते थे। नीलकठ (नीतिमयुख)\* के श्रनुसार चारो मुख्य श्रमात्य या राजमत्री (मुख्यामात्य-चतुष्टयम्) श्रीर ब्राह्मण्, द्वत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारो वर्ण नवीन राजा का श्रमिषेक करते थे। इसके उपरांत प्रत्येक वर्ण के नेता (मुख्य) और छोटी जातियो के नेता या मुख्य भी ( शुद्राश्चावरमुख्याश्च ) पवित्र जला ( नाना तीर्थसमुद्भव ) से उसका ग्राभिषेक करते थे। इसके उपरांत द्विजों का कोलाइल होता था (द्विजकोलाइलेन च) जिसमे उच्च स्वर से राजा का जयघोष करके ज्यानट प्रकट करते थे। इसके उपरांत राजा श्रापने मंत्रियो. प्रजा के प्रतिनिधियो, राजधानी के नागरिको, व्यापारियो, व्यवसायियो, बाजार के नेता आरे (पर्योश्वरान्) तथा अन्य व्यक्तियों के मध्य मे बैठता था ऋौर प्रतिहारी राजा से उन लोगो का परिचय कराता या (प्रतिहारः प्रदर्शयेत्)। इसके उप-रात राजनगर के राजमार्गों पर राजा की सवारी निकलती थी श्रीर तब यह कृत्य समाप्त होता था। वीरमित्रोदय

<sup>#</sup> बनारस का सन् १८८० वाला सस्करण, पृ० २-३. "ततो मद्रासनगत" से "शूद्रामात्योऽभिषेचयेत्" तक ।

<sup>†</sup> राजा के उष्णीष में पाँच शिखाएँ होती थो, रानी श्रीर युवराज के उष्णीकों में तीन तीन श्रीर सेनापित के

राजनीति प्रकाश ( पृ० ४६ ) मे ब्रह्म पुराण का जा उद्धरण दिया गया है, उससे स्चित होता है कि राज्याभिषेक का कृत्य समाप्त होने पर राजा हाथी पर चढ़कर राजधानी की प्रदिक्षणा करता या और तब फिर राजप्रासाद में आकर पौर के समस्त नेताओं या मुखियों का पूजन श्रथवा सम्मान करता था।

प्रविच्यीकृत्य पुरं प्रविश्य च पुर गृहम्। समस्तान् पौरमुख्यांश्च कृत्वा पूजा विसर्जयेत्।। श्चयर्वध्यपरिशिष्ट# में पुष्य राज्यामिषेक कृत्य का जो वर्णन है, उससे स्चित होता है उस कृत्य के उपराव राजा ब्राह्मचों को दर्शन देता था श्चौर प्रजा तथा श्लेशियों श्चादि के नेताश्चों की स्त्रियों को नमस्कार करता था, जिस पर वे उसे श्चाशीष देती थीं।

उच्चीष में एक शिखा होती थी। (नीतिमयूख का उक्त सस्करण पृ॰ ४.)

श्वीरमित्रोदय राजनीति पृ०११४ में मित्र मिश्र
 द्वारा उद्भुत ।

ततस्तु दर्शनं देथं ब्राह्मणाना नृपेण तु। श्रेणी प्रकृतिमुख्याना स्त्रीननं च नमस्करेत्॥ श्राशिषस्ते हि दास्यन्ति....

तात्त्विक दृष्टि से ये सब कृत्य प्रायः वही हैं जो ब्राह्मण् काल मे होते थे। विशेषता केवल यही है कि प्रतिनिधित्व के सिद्धात पर इनमें कुछ और वृद्धि कर दी गई है। जैसा कि खालिमपुर के ताम्रतेख से प्रकट है, \* पाचालों में पौर श्रीर जानपद की मांति वृद्धों की जो समा या समिति थी, उसने धर्मपाल के समय मे कान्यकुब्ज के नए राजा का श्रमिषेक किया था।

है २३७. आजकल जिस प्रकार पाश्चात्य देशों में राज्या-रोह्या के समय राजा से शपथ ली जाती है, उसी प्रकार उन दिनों प्रतिज्ञा कराने की प्रथा प्रचित्तर थीं। महाभारत में यह प्रतिज्ञा प्रायः उसी रूप में दी गई है, जिस रूप में वह ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है।

यह प्रतिज्ञा महामारत में 'श्रुति' के नाम से कही गई है जिससे सूचित होता है कि उसका मुख्य आधार वैदिक ही था। जिस प्रकार ऐतरेय में कहा गया है कि व्रत-धारण श्रद्धापूर्वक (सह श्रद्धया) होना चाहिए, उसी प्रकार महा-

<sup># &#</sup>x27;हृष्यत्यञ्चालवृद्धोद्धृतकनकमयस्वामिषेकादञ्जम्मो दत्तः श्रोकान्यकुञ्जः, Epigraphia Indica ४ ए० २४ = . देखो आगे सत्ताईसवा प्रकरणा।

भारत में भी कहा गया है कि प्रतिशा मनसा होनी चाहिए; ग्रर्थात् मन में किसी प्रकार का छुल या कपट रखकर नहीं की जानी चाहिए। यथा—

> प्रतिज्ञा चाभिरोइस्त मनसा कर्म्मगा गिरा । पालियिष्याम्यइ भौम ब्रह्म इत्येव चासकृत् ॥ यश्चात्र धर्मो नीत्युक्तो दडनीतिव्यपाश्रयः । तमशंक. करिष्यामि स्ववशो न कदाचन ॥

श्रर्थात् मन, कर्म श्रीर वचन से (मन मे बिना किसी प्रकार का छुल-कपट रखे) प्रतिशा करों, शपथ करो—

(क) मैं देश को ! चदा स्वयं ब्रह्म समम्भकर उसका पालन करूँगा ,

<sup>\*</sup> शाविपर्व (कलकत्ता) ५६. १०६-१०७। (कुंम-कोग्राम् संस्करण ५८ ११५-११६) दिल्ण भारत की प्रवियो में "प्रविज्ञा चािघरोहस्व" पाठ है। बंगाल की प्रवियो के "नीत्युक्तो" शब्द के स्थान पर "इत्युक्तो" पाठ है, जिसका कोई सर्वोषजनक आर्थ नहीं होता।

<sup>† &</sup>quot;प्रतिज्ञा पर श्रारोहण करो" से यज-सिहासन पर श्रारोहण करने की श्रोर सकेत है।

<sup>‡</sup> मूल में 'भौम' शब्द है जिसका अर्थ है—वे समस्त पदार्थ जो भूमि से संबंध रखते हो ।

(ख) यहाँ जो घर्म श्रीर जो नीति प्रचित्तत है श्रीर जो दह नीति के विरुद्ध नहीं है, उसका मैं निःशंक भाव से पालन करूँगा श्रीर कभी मनमानी न करूँगा\*।

राजा के इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर प्रजा वर्ग के सब उपस्थित लोग "एवमस्तु" कहते थे। यहाँ भी हिंदू राज्यारोहण सबधी प्रतिज्ञा का सब से अधिक महत्त्वपूर्ण स्वरूप वर्तमान है। उसमें किसी प्रकार के मिथ्या विश्वास ग्रादि का कहीं नाम भी नहीं है। ससार के अन्यान्य देशों मे जो राजकीय शपये प्रचलित हैं, उनके मुकाबले में इस हिंह से इमहे यहाँ की यह प्रतिज्ञा अनुपम हैं।

<sup>%</sup> मृल में "स्ववरा" शब्द है। ऐतरेय में एकराजता के स्वावश्य नामक स्वरूप का भी उल्लेख है। महाभारत के इस उद्धरण से सूचित होता है कि यह ऐसे शासन का चोधक है जिसमें राजा स्वय अपनी इच्छा से और अवाधित रूप से मनमाना शासन करता था और जिसमें उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था। साथ ही इससे यह भी सूचित होता था कि देश में इस प्रकार का शासन पसद नहीं किया जाता था और बदनाम था।

<sup>†</sup> मिलाश्रो Encyclopedia Biittanica (ग्यारहर्वो सस्करण्) मे राजकीय शपथ या Oath संबधी लेख।

§ २३८. "हे मरत जाति के राजन्, श्राजकल जो राजा का पद प्रचितित है, वह किस प्रकार उत्पन्न हुन्ना है !

राजा और महा-भारत की प्रतिज्ञा के

पितामइ, यह आप कृपा कर मुभे बत-लाइए। उसके हाथ, मुजाएँ श्रीर इतिहास का विवेचन श्रीवा आदि सब श्रीरो के ही समान हैं, दुःख श्रौर सुख श्रादि में वह दूसरो के

समान है; उसकी पीठ, मुख श्रीर उदर सब श्रीर लोगो के समान हैं, उसमे शुक्र, श्रस्थि, मजा, मास श्रीर दिघर श्रादि भी समान हैं, श्रास-प्रश्वास श्रीर प्राण तथा शरीर में भी वह दूसरों के समान ही है, उसका जन्म श्रीर मरख मी समान है और मनुष्यों के अन्य गुर्गा में भी वह और सब लोगों के समान ही है। फिर भी क्या कारण है कि केवल वही बढ़े बढ़े विशिष्ट बुद्धिवालो श्रीर वीरो पर शासन करता है ! शूर श्रीर वीर श्रायों के समस्त देश पर केवल वही क्यो शासन करता है र श्रीर फिर यद्यपि वही सब की रखा करता है, पर फिर भी वह लोक या समाज के प्रसाद या सतोष की कामना करता है। श्रीर फिर उस एक श्रादमी के प्रसन्न होने से ही समस्त समाज या लोक प्रसन्न होता है श्रौर उसके दुखी या व्याकुल होने पर श्रौर सब लोग भी विकल हो जाते हैं। यह एक निश्चित सिद्धात है। हे भरतो के प्रधान, मैं इस सबध में आपसे सुनना चाहता हूँ। हे श्रेष्ठ न्याख्याता, त्र्याप कृपा

कर इसके सब मूल सिद्धात मुक्ते विस्तारपूर्वक बतलावे । हे विश्-पति, इसका कारण ऋल्प या साधारण नहीं हो मकता। क्योंकि समस्त जगत् मार्ग दर्शन के लिए इस प्रकार केवल उसी का मुखापेच्ची रहता है, मानो वह स्वयं परमात्मा हो ।"

# शातिपर्व (कलकत्ता ) ५६. ५१२ (कुंभ-कोण्यम् संस्करण ५८ ५-८।

य एष राजन्राजेति शब्दश्चरित मारत।
कथमेव समुत्पन्नस्तन्मे ब्रृहि पितामइ॥५॥
तुल्यपाणि मुजाग्रीवस्तुल्यबुद्धीन्द्रियात्मकः।
तुल्यदु खसुखात्मा च तुल्यपृष्ठमुखादरः॥६॥
तुल्य शुक्रास्थिमजा च तुल्यमासास्रोगेव च।
निःश्वासोच्छास तुल्यश्च तुल्यप्राण्शरीरवान्॥७॥
समानजन्ममरणः समः सर्वेगु गैर्न्याम्।
विशिष्ठबुद्धीञ्शूराश्च कथमेकोऽघितिष्ठति॥८॥
कथमेको महीं कृत्का शूर्वीरार्यसकुलाम्।
स्त्तत्यि च लोकस्य प्रसादमिमवाञ्छिति ॥६॥
एकस्य तु प्रसादेन कृत्को लोकः प्रसीदिति।
व्याकुले चाकुलः सर्वो मवतीति विनिश्चयः॥१०॥

युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से ये प्रश्न किए थे; श्रौर इनके उत्तर में उन्होंने राजत्व तथा प्रतिशा का इतिहास बतलाया था।

मीष्म पितामह ने वह कारण बतलाया था जो श्रल्प या साधारण नही था; श्रीर उसके साथ हिंदू एकराजता का पूरा इतिहास मी बतलाया था। उन्होंने कहा था— ''प्राचीन काल में न तो कोई राज्य था श्रीर न कोई राजा था। उस समय सब खोग धर्म या कानून के द्वारा एक दूसरे की रज्ञा करते थे। परन्तु इस प्रकार कुछ समय तक निर्वाह करने पर उन लोगो ने देखा कि केवल पारस्परिक सहयोग में ही यथेष्ट बल नहीं है श्रीर इससे स्वयं धर्म की ही हानि होने लगी है। श्रतः उन लोगो ने देवताश्रो से परामर्श करके एक राजा निर्वाचित करना निश्चित किया। देवताश्रो ने उनसे कहा कि द्वम विराजस् को ले जाश्रो श्रीर इन्हें श्रपना राजा बनाश्रो। परन्तु विराजस् ने राजा बनने से इनकार कर दिया। उनके

> एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं स्वत्तो हि मरतर्षम । कृत्कं तन्मे यथातत्त्वं प्रबृहि वदतां वरः ॥११॥ नैतत्कारण्मत्यल्पं मविष्यति विशापते। यदेकरिमञ्जगत्सर्वे देववद्याति स्वतिम् ॥१२॥

तीन उत्तराधिकारी रत्त्विता या रत्त्क के रूप में रहे श्रौर वौथे ने एक साम्राज्य स्थापित किया श्रौर वह स्वेच्छाचार- पूर्वक शासन करने लगा। (जान पड़ता है कि इन लोगों ने कोई प्रतिज्ञा या शपय नहीं की थी क्योंकि, जैसा कि कहा जाता है, ये लोग देवताश्रों के मेजे हुए श्राए थे।) चौथा रत्त्विता वेखा था श्रौर वह भी देवताश्रों का ही मेजा हुश्रा श्राया था। परन्तु प्रजा ने देखा कि वह बहुत श्रधमीं था, इसलिये वह राज्यच्युत कर दिया गया श्रौर उसे प्राण-दंड दिया गया। इस पर बुद्धिमान पुरुषों ने पृथु

<sup>\*</sup> ऋषि। इस वर्णन में इस किल्पत ऐतिहासिक अत्याचारी को प्राण्टब्ह देने का अये ऋषिया और ब्रह्मजानियों के। देने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कुछ स्थानों में इस बात के स्पष्ट चिह्न मिलते हैं कि बाद में इस सिद्धात पर ब्राह्मण्टल की छाप डाली गई थी। इस अध्याय के आरंभ में कहा गया है कि राजा को निर्वाचित और नियुक्त करने के सबघ में परामर्श करने के लिये सब वर्ण मिलकर ब्रह्मा के पास गए। यदि यही बात हो तो फिर बाद में केवल ऋषियों की ही प्रधानता क्यो दिखलाई गई १ इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ऋषि लोग तीनो वर्णों में के ही थे श्रीर उनके प्रतिनिधि थे। पर फिर भी इस बात में कोई

संदेह नहीं रह जाता कि इसमें ब्राह्मणों को महत्त्व देने की प्रवृत्ति है। इसी ग्रंथ में इसी तरह के एक श्रौर विषय में सब वर्णों के मिलकर काम करने का उल्लेख आया है। प्रायः कहा जाता है कि महाभारत, रामायण श्रीर मानव धर्म-शास्त्र (जिनकी रचना प्राय: एक ही समय में श्रीर प्राय: एक ही हाथो तथा लेखनियों से हुई थी ) में ब्राह्मणों की प्रधानता के बहुत प्रवल उल्लेख श्रौर प्रमाग्र मिलते हैं; श्रौर इस मत -की बहुत कुछ पुष्टि ई॰ पू॰ दूसरी शताब्दी के राजनीतिक इतिहास से होती है। उस समय एक बडे ब्राह्मण् ( पुष्य-मित्र ) ने मारत के सिद्दासन पर आरोहरा किया था और प्राचीन राजनीतिक तथा धार्मिक प्रचालियो के विरुद्ध एक प्रवल धार्मिक श्रौर सामाजिक क्रान्ति उपस्थित कर दी थी। जब ब्राह्मण् शासक ने यूनानी शक्ति को कुचल डाला श्रीर हिंदू सम्यता की रत्ना की, तब ब्राह्मणों की श्रपनी प्रधानता स्थापित करने की कामना कुछ न्यायपूर्ण कही जा सकती यी, श्रीर जब नवीन शासन बहुत अधिक सफल तथा सर्वे-प्रिय हो गया, तब अन्य अवस्थाओं की अपेका उस समय उनकी प्रधानता श्रिषिक सहज में स्थापित भी हो सकती थी। परन्त रामायण श्रीर महाभारत में स्पष्ट रूप से लिखा

वंशाज या। उसने वचन दिया कि मैं श्रन्छी तरह शासन करूँगा \* श्रीर तब उससे ऊपर जिली प्रतिशाएँ कर्राई

हुआ है कि वे दोहराए गए थे (पुरा वाल्मीकिना कृतम्)
रामायण छुटा काइ, अघ्याय १२८,१०५ और ११० और
महामारत (आदिएवं)। बौद्धो पर उनके आक्रमण और
राजनीतिक प्रमाणों से, जो रामायण के संबंध में पूर्ण रूप
से और महामारत के संबंध में अधिकाश में ई० पू० दूसरी
शताब्दी के है, प्रमाणित होता है कि ये दोनों महाकाब्य
आरमिक शुग काल में दोहराए गए थे। इसलिये उनमें
बाह्मणों के प्रमुत्न का जो बहुत अधिक उल्लेख मिलता
है, उससे हमे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सौमाय्य-वश
शिलालेखों, जातको तथा दूसरे पाली अन्यों, अर्थशास्त्र
सरीखे अन्यों, धर्म-सूत्रों तथा विदेशियों के लिखित प्रमाणों
के आधार पर इम उनका संशोधन कर सकते हैं।

यन्मा मवन्तो वद्यन्ति कार्यमर्थसमन्वितम् ।
 तदहं वः करिष्यामि नात्र कार्यो विचारखा ॥

श्रर्थात् श्राप महानुमाव मुक्ते दंडनीति के श्रनुसार जो कुछ उपयुक्त बात बतलावेंगे, वह मैं श्राप लोगों के लिये बिना किसी प्रकार की श्रापित्त के कहाँगा। (महा० शातिपर्व ५६. १०२) गई। उसने घर्म तथा श्रपने वचन के श्रानुसार सफलता-पूर्वक शांसन किया। प्रजा उसके शासन से प्रसन्न हुई यी श्रीर इसिलये उसे राजा (रंजन करनेवाला) की उपाधि मिली"\*।

हुन्न था चलता है कि हिंदू राज्यारोहण की प्रतिशास्त्रों का स्वरूप सममाने के लिये यह कल्पित प्रतिशास्त्रों का स्वरूप सममाने के लिये यह कल्पित प्रतिशा की मीमांसा रेतिहासिक सिद्धात प्रस्तुत किया है। इस बात का मूल शतपथ ब्राह्मणा तक पहुँचता है जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्रों का पहला स्वभिष्ठिक राजा पृश्च वैषय था। इस सिद्धात का यह स्वभिप्राय है कि प्रतिशा का स्वारंभ राजल के साथ ही हुन्ना था, स्वीर वह भी उतनी ही प्राचीन है, जितना प्राचीन स्वय राजल्व है। इस प्रतिशा की मीमासा या विवेचन करने पर पता चलता है कि हिंदू राजा की स्थिति इस प्रकार थी—

शंकिताश्च मजास्त्रको तेन राजेति शब्द्यते । महामारत,
 शातिपर्व, श्रष्ट्याय ५६; श्लोक १२५ ।

शितपथ ब्राक्षण ५.३.५.४. ऋग्वेद ८, ६ १०. में भी वैराय का नाम आया है। ऋग्वेद में वह ऋणि और ऐतिहासिक पुरुष जान पड़ता है (२.११२.१५.)

- (१) राजा के हाथ में राज्य सौपा जाता है श्रीर वह कहता है कि मैं इसका पालन या उन्नति करूँगा; श्रीर इसका पालन राजा का सर्वप्रधान कर्तव्य हाता है।
- (२) जो देश उसे पालन करने के लिये दिया जाता है, उसे वह स्वयं परमेश्वर से कुछ भी कम नहीं समम्भता \* जिसका अभिप्राय यह है कि वह बहुत ही शुद्ध हृदय से, अवदर्ग्वक और हरता हरता शासन करेगा। यह सबंघ उन संबंधों से बहुत भिन्न है जिनमें राजा लोग प्रजा का पालन, उन्हें अपना पुत्र सममकर, प्रजापित के रूप में करते हैं; अथवा यह समभकर करते हैं कि मुन्ने इस बात का ईश्वरदत्त अधिकार है; अथवा केवल अपनी शक्ति और बैमव के बल पर करते हैं।
- (३) यह एक निश्चित सिद्धात है कि राजा स्वेच्छा-चारी नहीं हे। सकता। वह धर्म से बद्ध होता है और धर्म के

श्रद्यारम्य न मे राज्यं राजाऽयं रज्ञतु प्रजाः । इति सर्वं प्रजाविष्णुं साह्यिणं श्रावयेन्मुहः ॥

<sup>•</sup> चडेश्वर ने अभिषेक के संबंध का जा एक मंत्र उद्भृत किया है, उसमें प्रजा के। विष्णु कहा गया है। ( राजनीति-रताकर अध्याय १६.)

शासन के अधीन लाया जाता है । आगे चलकर राजनीति या दडनीति के बंधनों से भी वह वद्ध किया गया था। राज्य के आतरिक शासन तथा पर-राष्ट्रों से सबंध रखने में उसे धर्म और दडनीति के अनुसार ही चलना पडता था; और उसे इस बात की प्रतिज्ञा करनी पडती थी कि मैं कभी इनकी उपेद्धा न करूँगा।

§ २४०. प्राचीन जातियों ने भी श्रौर इस समय की जातियों ने भी राजाश्रों के राज्यामिषेक के समय की शपये बनाई हैं। परंतु उनमें से कोई शपय वास्तविक जीवन परप्रतिज्ञा का।प्रमाव ऐसी नहीं है जिसमें राजा का ध्यान इस बात की श्रोर इतने जोरो के साथ श्राकृष्ट किया गया हो कि जिस देश पर वह शासन करना चाहता है. वह देश ही सबसे अधिक बलवान् श्रीर सबसे श्रिधिक पवित्र है। उस देश के प्रति किसी प्रकार का श्चपराघ करना मानों स्वयं ईश्वर के प्रति श्चपराघ करने के समान समभा जाता था। एक बार यह प्रतिज्ञा, यह शपथ, कर लेने पर फिर उसे विस्मृत करना असंभव होता था। यदि हिंदू राजा श्रपनी राज्याभिषेकवाली प्रतिज्ञा प्री नहीं कर सकता था. तो वह असत्य-प्रतिज्ञ और असत्य-संघ कहा जाता था; श्रीर उस दशा में उसे राजसिंहासन पर श्रारूढ रहने का श्रिषकार नही रह जाता था। राज्या-भिषेक के समय की प्रतिज्ञा कोरी रस्म ही नहीं होती थी:

इसका प्रमाण इसो बात से मिल जाता है कि राजा लोग समय पड़ने पर ऋभिमानपूर्वक कहा करते ये कि मैं ऋपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रहा त्रोर् असत्य-प्रतिज्ञ नही हुन्ना। जो रुद्रदामन् प्रायः हिंदू सा बन गया था, उसने ऋपने शिला-लेख में बढ़े शौक से लिखाया या कि मैं सदा सत्यप्रतिज्ञ रहा श्रीर मैंने कभी कोई ऐसा कर नहीं लगाया जो धर्मविरुद्ध हो । कमी-कमी प्रतिज्ञा तोड़ने का श्रिभियोग बहुत तूल पकड़ता था। यदि राजा श्रपने राज्य का संघटन श्रद्धरण नहीं रख सकता था तो वह प्रतिज्ञा तोइने का अपराधी समभा जाता या। बृहद्रथ मौर्य बहुत दुर्बल शासक था। उसके समय में यूनानियों ने दोबारा मारत पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया था श्रीर वह राज्यच्युत कर दिया गया था। श्रत: बागा ने उसके सबंध में कहा था कि वह प्रतिज्ञा-दुर्वेल था अर्थात् अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते में समर्थ नही था। धर्म के श्रनुसार शासन करने की प्रतिज्ञा के उपरात यदि राजा अधर्म का आचरण करके अपराध करता था, तो वह प्रतिज्ञा भग करनेवाला समभा जाता था और उसका कार्य श्रघर्म-युक्त या गैर-कानूनी माना जाता या; श्रौर उस

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica खंड ८-पृ० ४३-४४।

दशा में उसे श्रमिषिक करनेवाले लोग उसे राज्यच्युत कर सकते थे। जातको \*, श्रनुश्रु तियो, साहित्य श्रौर इतिहास में इस बात के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। महामारत में श्रस्याचारी राजा वेण की राज्यच्युति श्रौर प्राण्यंड का यही कारण बतलाया गया है कि वह विधर्मी हो गया था; श्रर्थात् धर्म के विरुद्ध श्राचरण करने लगा था। मगध का नाग-दशक इसिलये राज्यच्युत किया गया था कि उसने श्रपने पिता की हत्या की थी; श्रौर इसी लिये उसे दंड भी दिया गया था!। मुच्छुकिटक में के राजा पालक को इसी लिये राज्यच्युत किया गया था कि उसने श्रायंक को बिना किसी श्रपराध के ही कारागार में रखा था।

‡ महावंश (४.४.) जो पाँचवीं शताब्दी में सिंहल में एक हिंदू के द्वारा रचा गया था जिसने अपने 'देश की परंपरागत प्रया या रूढ़ि का अनुसरण किया था।

<sup>#</sup> जातक. खंड १. पृ॰ ३६८।

<sup>†</sup> देखो महाभारत, श्रनुशासनपर्व, ४१।
श्ररिक्तारं इत्तीरं विलोप्तारमनायकम् ।
तं वै राजकित इन्युः प्रजाः सन्नैद्य निर्वृण्यम् ॥३२॥
श्रद्यं वो रिक्तित्युक्तवा यो न रक्ति भूमिपः ।
स सहत्य निहन्तव्यः श्वेव सोनमादातुरः ॥३३॥

† सर्वारंष (४ ४ ) हो एक्ति स्वर्यः स्वर्यः

§ २४१. मुसलमानों के शासन-काल तक भी राज्या-रोह्या के समन की प्रतिज्ञा एक आवश्यक कृति सममी जाती थी। उन दिनो राज्यारोह्या के समय जो रहमे होती

भध्य युग तथा थीं, वे सवांश में ठीक वही नहीं होती थीं। परवतों काल की राज्यारोहण के उपरांत राजा की जो प्रतिश्चा सवारी निकलती है, वह प्राचीन काल

की सीधी-सादी रथ-यात्रा का विकास है, जिसमें राजा रथ पर चढ़कर नगर में घूमने निकलता था। जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, राजा एक समा करता था जिसमें प्रजा के नेता श्रीर मुख्या उसके समज् उपस्थित किए जाते थे। इन सब कृत्यों में श्रागे चलकर बहुत से सुधार श्रीर परिवर्द्धन हुए थे। परंतु राज्यारोहण की प्रतिज्ञा ऐतरेय बाह्मण में की प्रतिज्ञा है श्रीर हिंदू घर्म-शास्त्रकारों ने । एक राजता के मध्य युन के श्रादर्श श्रपने सामने रखने पर भी बह प्रतिज्ञा उद्धत करके श्रावश्यक बतलाई थी। यद्यपि देश के माग्य में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो गए थे श्रीर श्रनेक विरोधी सिद्धातों से संपर्क हो गया था, परंतु फिर मी

<sup>\*</sup> राजनीति वीरमित्रोदय पृ० ५२. (बनारस १६१६.) देखा आगे अटाईसवाँ और उन्तीसका प्रकरण ।

हिंदू जाति राज्यारोहणा संबंधी श्रापनी वह प्रतिश्चा नहीं भूली थी जो उसके वैदिक पूर्वजो ने प्रचलित की थी। उसे जो पवित्र श्रौर घार्मिक रूप दे दिया गया था, उसी के कारण वह प्रतिशा इतिहास तथा मावी पीढ़ियों के लिये सुरित्तत है।

§ २४२. आगे चिलकर राजल्व वशानुक्रमिक हो
गया था।
। परतु फिर भी कमी यह मूल तत्त्व विस्मृत नहीं

परवर्ती कालों मे राज्यारोह्य और निर्वाचन - संबंधी सिद्धांत किया गया था कि हिंदू एकराजता निर्वाचन-मूलक है। इमारी सम्मति में इसके देा मुख्य कारण थे। जैसा कि मेगास्थिनीज लिख गया है, जब किसी राजवंश में कोई पुरुष नहीं रह

जाता था, तब नया राजा निर्वाचित किया जाता था। श्रीर इस प्रकार राज्यारोहरा संबंधी पुराने कृत्य श्रीर विधान श्रादि समय समय पर फिर से ताजे होते रहते थे। मुसलमानो के समय में भी जब महाराज शिवाजी का छुत्रपति के रूप में राजतिलक हुआ था, तब उस विधान का स्वरूप भी निर्वाचन का सा

<sup>\*</sup> रामायण, श्रयोघ्याकाड २१. ३२. ६. १६. राज्यं ग्रहाण भरत पितृपैतामहं घ्रुवम्। ७६.५ ७६.७ † एरियन कृत Indika ८.

ही था। हगाल के पाल राजाओं तक के समय भी यह सिद्धात एक जीवित तस्व के रूप में वर्तमान था। गोपाल ने अपने शिलालेख में कहा है कि मुफ्ते निर्वाचन के सिद्धात के अनुसार अभिषिक्त होने का सौमाग्य प्राप्त है। वर्ध कहता है कि लोगों ने राज्य के साथ सहयोग करके अराजकता का अंत किया । वास्तव में आरंभिक काल में राजा और प्रजा सभी के मुख पर यह सिद्धात रहता था। ईसवी दूसरी शताब्दी में उद्धामन् ने अपने शिलालेख में लिखा था—''मैं राजपद के लिये सब वर्गों के हारा निर्वाचित हुआ हूँ †।"

\$ २४३. सम्राट् जारवेल के शिलालेख से यह बात स्पष्ट क्रिप से प्रकट होती है कि जब तक निर्वाचित राजा का चौबीसवाँ वर्ष समाप्त नहीं हो जाता था, तब तक हिंदू प्रया के अनुसार उसका राज्यामिषेक नहीं हो सकता था। जैन साहित्य की एक शाखा में कहा है कि विक्रम का राज्यामिषेक

<sup>#</sup> मात्स्यन्यायमुपोहितु प्रकृतिमिर्जन्म्या करं ग्राहितः॥ Epr. Ind खंड ४. प्र० २४८

<sup>†</sup> सर्ववर्णैरिभगम्य रत्त्र्णार्थे पवित्वे बृतेन। Epi. Ind. खंड ८. ए॰ ४३।

उसके पचीसवें वर्ष में हुआ या। यही वह अवस्था यी जिसमें उपनिषद् काल में साधारणतः एक हिंदू (अर्थात् श्वेतकेत्र ) के संबंध में यह सममा जाता या कि उसने अपना विद्याध्ययन समाप्त कर लिया है। खारवेल के शिलालेख का, जा यह वतलाता है कि राज्यामिषेक के संबंध में धर्मशास्त्रों का यह विधान या कि वह वय के पचीसवें वर्ष में किया जाय, समर्थन बृहस्पति-सूत्र (१. ८६) से भी होता है जिसमें कहा गया है—पचविंशतिवर्षम् यावत् क्रीडा-विद्याम् व्यसनात् कुर्यात् अत उत्तरम् अर्थार्जनम्। अर्थेर यह खारवेल के लेख के आश्य से बहुत कुछ मिलता हुआ है।

इस बात के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं कि राज्याभिषेक मंबंधी विधानों का दृढ्वापूर्वक पालन होता था। यद्यपि अशोक के वश के लोगो ने नवीन दार्शनिक सिद्धात प्रहण कर लिए थे, तथापि वे मी राज्यामिषेक संबंधी प्राचीन तथा पवित्र विधानों में इस्तत्त्रेप नहीं कर सकते थे। श्राजकल लोग जिसे राज्यारोहण कहते हैं, उस

<sup>\*</sup> अर्थार्जनम् का अमिप्राय है—राजनीतिक जीवन में सम्मिलित होना ।

<sup>†</sup> उसके पोते दशरय ने अपने शिलालेख में स्वयं अपने राज्याभिषेक का उल्लेख विया है।

राज्यारोहरण के चार वर्ष वाद तक उसका राज्यामिषेक नहीं हुआ था। जान पड़ता है कि खारवेल की मॉित उसका मी तब तक चौबीसवाँ वर्ष पूरा नहीं हुआ था। राज्यामिषेक के पूर्व का उसका शासन-काल हिंदू धर्म-शास्त्र की दृष्टि से गर्मना के योग्य नहीं समस्ता गया था। यदि हम इस तत्व को ध्यान में रखें ते। विश्व के धर्मसूत्र के उस विधान का रहस्य समस्त में आ जायगा जिसमें उसने क्सलाया है कि प्राचीन राजा की मृत्यु और नवीन राजा के राज्यामिषेक के मध्य के समय का सूद नहीं जोड़ा जाना चाहिए । धर्मशास्त्र के अनुसार वर्षों की गण्या केवल शासन के वर्षों या राजवर्षों से की जाती थीं। इसी ज़िये पुराणों में अशोक के राज्यामिषेक के पूर्व के वर्षों की गण्या नहीं की गई है; हॉ उसके राजवश के समस्त शासन-काल में वे वर्ष अवश्य सम्मिलित किए

स राजा तु मृत मावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत् ।
 पुनाराजाभिपेकेगा द्रव्यमूल च वर्धते ॥
 —विशिष्ठ-कृत वर्भसूत्र, २. ४६ ।

<sup>†</sup> राजवर्ष मासः पत्तो दिवसश्च..... ..इति कालः । —- ग्रर्थशास्त्र, पृ॰ ६०. (२. ६. २४)

नए हैं \*! इस से यह भी प्रकट होता है कि राजा को धर्मशास्त्र की दृष्टि से राजा या शासक होने के लिये विधिवत् राज्याभिषिक्त होना चाहिए। छुठी शताब्दी में जो विदेशी वर्षर इस देश में आए थे, उनके संबंध में पुराणों में "नैव मूर्ड्डाभिषिकास्ते" कहा गया है; अर्थात् वे "अनिभिषक सिरवाले" या दूसरों का राज्य जवरदस्ती दवा लेनेवाले थे†। जब तक कोई राजा शुद्ध मन से शासन संबंधी उत्तरदायित्व प्रह्णा नहीं करता था, तब तक वह धर्मशास्त्र के अनुसार शासन करने का अधिकारी नहीं होता था। राज्याभिषेक संबंधी यह विधान इतना हृद्ध था कि कालिदास ने पुष्यमित्र की ओर से अनिभित्र के नाम जो पत्र प्रस्तुत किया था, उसमे उसने जान-बूसकर पुष्यमित्र को राजा नहीं लिखा था। राजस्य यश के द्वारा उसका राज्याभिषेक होने की तैयारियाँ

<sup>\*</sup> जायसवात J. B O. R. S. खंह १. (१९१५) पृ० ६३. खह ३. पृ० ४३८.

विन्सेन्ट स्मिथ कृत Early History of India, तीसरा संस्करण, पृ॰ १६७.

<sup>†</sup> पार्जिंटर द्वारा संपादित Puran Text में वायु

हो रही थीं, परंतु उस समय तक उमका राज्यामिषेक नहीं हुन्ना था। इसी कारण वह धर्मशास्त्र के त्रानुसार राजा नहीं था\*।

#### • मालविकारिनमित्र ।

इस पत्र में राजा की उपाधि नहीं दी गई है, इस कारण विद्वानों में इस सबंध में बहुत कुछ वाद-विवाद हुआ था। परंतु ऊपर राष्ट्र-विधान की दृष्टि से इसका जो कारण बतलाया गया है, उससे इस प्रश्न की ठीक ठीक मीमांसा हो जाती है। कालिदास ने यही मान लिया था कि अभी तक उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ है और इसलिये वह अभी राजा नहीं है।

## छ्डबीसवाँ प्रकरण (क)

### परवर्ती कालों मे राज्याभिषेक संबंधी सिद्धांत

§ २४४. जब राज्यामिषेक सबधी प्रतिज्ञा या शपय ने घार्मिक रूप घारण कर लिया. तब यह नितांत आवश्यक हो गया कि हिंदू राजनीति में उसका राज्यामिषेक की मूल रूप मानव ही माना जाय; क्योंकि प्रतिज्ञा का धार्मिक इसके सिवा और किसी प्रकार का स्वरूप उसका मूल माना जाना भ्रासंभव ही था। किसी के राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर लेनेवाला मी यदि हिंदू होता था, तो उसे पहले राज्यामिषेक संबंधी सब धार्मिक कृत्य करने पड़ते थे; श्रौर जब वह प्रतिज्ञा या शपथ कर लेता था, तब उसका वह पुराना श्रीर बल-प्रयोग करके विजयी बनने के संबंध का अधिकार नष्ट हो जाता या। ईसवी दूसरी शताब्दी तक हिंदू समाज में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो गए थे; श्रौर यह बात उस समय के विवादो तथा धर्मशास्त्रो आदि से भली भौति प्रमाणित

होती है \*। परत उस समय मी इस घामिक कृत्य का इतना अधिक महत्त्व सममा जाता या कि जो विदेशी शासक अपना राज्य धर्म-तथा नीति-सम्मत बनाना चाहते थे; उन्हें भी यह धार्मिक कृत्य अवश्य ही करने पड़ते थे। कृद्रदामन् कहा करता था—"मैं निर्वाचित होकर राजा हुआ हूँ; और मैंने राज्यामिषेक सबंधी प्रतिशा या शपय करके यह उत्तरदायित्व प्रह्या किया है।" ऐसी दशा में इस प्रकार का कोई सिद्धात मानने के लिये स्थान नहीं रह जाता कि राजत्व का मूल दैनी या अलौकिक है।

ऋथीत् श्रश्वघोष की वज्रस्ची, जिसमें कहा है—
गोत्रत्राक्षण्यमारभ्य ब्राह्मणीनां श्रूद्रपर्यन्तमिगमनदर्शनात् । श्रतो जातिब्राह्मणो न भवित । इह हि कैवर्चरजक-चढाल-कुलेष्विप ब्राह्मणाः सन्ति..... एकवणों,
नास्ति चातुर्वपर्यम् । इत्यादि ।

बौधायन यह कहकर पजाब की मानो निंदा करता है कि वह मिश्र वर्णों का निवास-स्थान है। उपनिषदों के समय में पजाब प्राचीन श्रीर सनातन घर्म का केंद्र समका जाता था। बौधायन ने पंजाब की जो यह निदा की है, वह संभवतः श्रशोक से मैनेंडर तक के समय की है, जब कि पजाब में बौद्ध घर्म का प्रचार हुआ था। एक अवसर पर एक ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करने
का प्रयत्न किया गया था जो हिंदू दृष्टि से राजत्न के दैवी

मूलवाले सिद्धांत तक सबसे अधिक
राजा का
देवी मूल
बुरी तरह विफल हुआ, जिससे सूचित
होता है कि इस प्रकार के सिद्धांतो की हिंदुओं के
यहाँ कुछ भी गुंजाइश नहीं थी। मानव घर्मशास्त्र में, जो
ब्राह्मसा पुष्यमित्र के क्रांतिपूर्ण शासन-काल में लिखा गया

# पुष्यिमत्र की जाति का विवेचन मैंने अपने ''श्राह्मण साम्राज्य'' (Brahmin Empire) (१६१२) नामक निवंध में किया है जिसका सशोधित रूप विहार श्रीर उदीसा की रिसर्च सोसाइटी के जरनल (२५७-२६५) में प्रकाशित हुआ है। देखो शुंग के संबंध में पाणिनि ४. ८ ११७। श्राह्मण राज्य के संबंध में पाणिनि ४. ८ ११७। श्राह्मण राज्य के संबंध में पतंजिति ६. २. १३०। श्रीर 'श्रह्मनेन कोयनिग' पुष्यिमत्र के स्वध में तारानाथ पृष्ट ६। मानव धर्मशास्त्र श्रीर पुष्यिमत्र का संबंध जानने के लिये देखो मेरा Tagore Lectures on Manu & Yajnavalkya. I. मानव धर्मशास्त्र की रचना के समय पार्थियन लोग मारत के पड़ोसी थे; परंतु जिस प्रदेश की राजधानी मथुरा थी, वह प्रदेश उस समय

या, यह प्रतिपादित किया गया था कि राजा को केवल इस विचार से तुच्छ नहीं समम्मना चाहिए कि वह मनुष्य है। वह वास्तव में देवता या परमारमा का श्रंश होता है जो मनुष्य के रूप मे श्रवतरित होता है । इस सिद्धात के संवंघ में शास्त्रकार को प्राचीन साहित्य में से कोई ऐसा वाक्य श्रादि नहीं मिला जो इसका प्रत्यच्च रूप से समर्थन करता। उसने राजनीतिशोवाले उसी सिद्धात का उपयोग किया जिसका इम पहले (९ १०१) उल्लेख कर जुके हैं, श्रयीत् यही कहा कि जब लोग श्रयजक शासन-प्रणाली से श्रसंतुष्ट हुए, तव उन्होंने ब्रह्मा से परामर्श किया, जिसने उनसे राजा निर्वाचित करने के लिये कहा। मनु वैवस्वत के निर्वाचन के सिद्धात को तो उसने छोड़ दिया श्रोर वेशु की कथा उसने ले ली। वह कहता है कि श्रराजक से लोगो की रचा करने के लिये प्रभू या परमारमा ने राजा

तक सनातनी ही था। म्लेच्छ्रां का देश उस समय भी मध्य देश से वाहर श्रीर श्रलग ही था। यह ई० पू० लगभग १५० का समय सूचित करता है।

मानव घर्मशास्त्र ७. ८ ।
 वालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिप ।
 महती देवता होषा नररूपेण तिष्ठति ।।

की सृष्टि की । परंतु इस परपरागत अनुश्रुति का यह शेषाश वह छोड़ देता है कि देवताओं द्वारा प्रदत्त राजा वेशा इसिलं ये राज्यच्युत कर दिया गया था कि वह अधर्मपूर्वक शासन करता था। राज्यामिषेक के कृत्यों में देवताओं से निर्वाचित राजा को उसके नए कर्तव्यों में सहायता देने के जिये जो प्रार्थना की जाती है, उसका मानव-धर्मशास्त्रकार खींच-तान-कर कुछ और ही अर्थ करता है। उस धर्मशास्त्र में कहा गया है कि वे सब देवता आकर राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं और वह एक बहुत बड़ा देवता हो जाता है। 'अतः राजा की कमी किसी प्रकार अवशा नहीं करनी चाहिए। हम समस्तते हैं कि इस प्रकार के सिद्धात का

मानव घर्मशास्त्र ७. ३ ।
 त्रराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतो विद्रुते भयात् ।
 रत्तार्थमस्य सर्वस्य राजानमस्त्रस्यः ।।

<sup>†</sup> इस सबंघ में साथ ही वाजसनेयी संहिता १०. १६. १७. २८. श्रीर उससे मिलते हुए ब्राह्मणो के मंत्र श्रादि -देखने चाहिएँ।

<sup>‡</sup> मानवधर्मशास्त्र ७. ७ । सोऽग्निर्मविति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् । स कुवेरः स वस्याः स महेद्रः प्रभावतः ॥

विचार श्रर्थशास्त्र में श्राए हुए विवेचनो सरीखे किसी विवेचन को देखकर उत्पन्न हुश्रा होगा। राजा श्रयवा राष्ट्र के एक वेतनभोगी कर्मचारी से कहलाया गया था—

'राजा का पद इद्र श्रीर यम का पद है। वही प्रत्यक् रूप से लोगों को दंड श्रीर पुरस्कार श्रादि देता है। जो लोग उसकी श्रवज्ञा करते हैं, उन्हें स्वयं देव की श्रीर से भी दढ मिलता है। श्रव राजाश्रो का कभी श्रवमान नहीं होना चाहिए।"

यह कथन राजकीय गुप्तचर का है जो नए राजा के पक्ष के समर्थन में कहा गया है; श्रीर उन लोगो के उत्तर में कहा गया है जो एकराजता के सामाजिक समभौतेवाले सिद्धात का श्राश्रय लिया करते थे । यदि उस समय राजा के दैवी मूल के सबंध में कोई सिद्धात प्रचलित होता, तो वही सबसे पहले उद्धृत किया जाता। परंतु श्रध्शास्त्र के उक्त वाक्यों में राजा के किसी दैवी मूल का उल्लेख नहीं है श्रीर न उसमें कहीं यही कहा गया है कि राजा

श्रर्यशास्त्र पृ० २३. इंद्रयमस्यानमेतत् राजानः प्रत्यस्य-देवप्रसादाः । जानवमन्यमानन्दैवोऽपि ढंडः स्पृशति । तस्मादासानो नावमन्तव्याः इति सुद्रज्ञान्प्रतिपेषयेत् ।

र्वे देखो हिंदू राज्यतंत्र पहला माग ५१७६ की पाद-टिप्पणी।

नितांत स्वेन्छानारी होता है श्रयवा उसे स्वेन्छानारी होना चाहिए। उक्त उद्धरण में दैवी दंह का जो उल्लेख है, उसका श्रमिप्राय केवल यही है कि जो पाप या श्रपराध किया जाता है, उसका दंह दैव की श्रोर से श्रवश्य मिलता है। श्रीर राजा के साथ द्रोइ श्रयवा छल करना सदा पाप समभा जाता था। ऊपर राजकीय गुप्तचर ने किसी स्वेच्छाचार का प्रतिपादन नहीं किया है। वह केवल इसी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करता है कि राजा का पद इंद्र श्रौर यम के पद के समान है; श्रौर यदि लोग राजा के विरुद्ध श्राचरण करेंगे, तो वे कितना बड़ा पाप करेंगे। परंत्र मानव धर्मशास्त्रकार ने राजा को स्वय महान् देवता बना दिया है। स्त्रीर कहा है कि यदि उसका स्त्रवमान किया जायगा, तो स्वेच्छाचारिता के बल से उसका दंड दिया जायगा। श्रीर इसी खिये उसने पूर्ण स्वेञ्छाचारिता का प्रतिपादन किया है \*।

एकमेव दहत्यिमर्न दुरुपसिंग्यम् । कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ६ ॥ कार्ये चावेच्य शक्तिं च देशकालौ च तत्त्वतः । कुरुते धर्मासिद्धयरे विश्वरूपं पुनः पुनः ॥१०॥

<sup>#</sup> मानव धर्मशास्त्र ७. ९-१३.

मानवधर्म-शास्त्रकार को यह प्रतिपादन केवल इसी लिये करना पड़ा या कि वह एक ऐसी असाधारण अवस्था का समर्थन करना चाहता था जो धर्म और परंपरागत प्रथा के बिलकुल विरुद्ध थी, अर्थात् उसे ब्राह्मणो द्वारा होनेवाले राजनीतिक शासन का समर्थन करना था \*।

६ २४५ मानव-घर्मशास्त्र का यह सिद्धात बाद के किसी धर्मशास्त्र में न तो मान्य हुआ या और न ग्रहीत हुआ था। राष्ट्र-सघटन का विधान करनेवाले जितने लेखक थे, उन सब ने इस सिद्धात को यही रूप दिया था कि ईश्वर ने राजा की सृष्टि प्रजा की सेवा करने के लिये ही की हैं। अपर्यात् राजा अपनी प्रजा का केवल सेवक या दास था

यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविंजयश्च पराक्रमे ।
मृत्युश्च वसति क्रोचे सर्वतेजोमयो हि सः ॥११॥
तं यस्तु द्वेष्टि सम्मोहात्स विनश्यत्यसंशयम् ।
तस्य ह्याशु विनाशाय राजा प्रकुरते मनः ॥१२॥
तस्माद्धमे यमिष्टेषु संव्यवस्येजराचिपः ।
श्रीनष्टं चाप्यनिष्ठेषु तं धर्म न विचालयेत् ॥१३॥

<sup>#</sup> जायसवास Tagore Law Lectures on Manu & Yajnavalkya. II.

<sup>†</sup> देखो आगे पैतीसवॉ और क्रतीसवॉ प्रकरण ।

श्रीर ब्रह्मा ने इसी कार्य के लिये उसकी सृष्टि की थी। स्वयं मानव-धर्मशास्त्र में ही या तो उस समय, जब कि वह दोहराया गया था श्रीर वर्तमान रूप में लाया गया था, श्रीर या श्रारम में ही, जब कि मौयों की श्रिषकार-च्युति को न्यायपूर्ण सिद्ध करने का विचार था, उक्त सिद्धांत को दबाकर नीचे लिखा दूसरा सिद्धात दिया गया था; श्रीर वह पहले सिद्धात के ठीक नीचे ही रखा गया था—

"ईश्वर ने स्वय अपने पुत्र की सृष्टि की और उसे समस्त भूतों की रह्मा के लिये घर्म बनाया। वह धर्म की व्यवस्था के लिये दड-स्वरूप और स्वयं ब्रह्म के तेज से तेजोमय या\*।"

"स्वयं घर्म की ध्यवस्था या शासन ही वास्तविक राजा है। वही दंड अर्थात् शासन का प्रधान अधिकारी और चारो आअसो के घर्म का प्रतिभू या रक्षक हैं ।"

<sup>#</sup> मानवधर्मशास्त्र ७. १४. तदर्थं सर्व भूताना गोतारं धर्ममात्मनम् । ब्रह्मतेनोमयं दरहमस्जत्पूर्वमीश्वरः ॥ † मानव-धर्मशास्त्र ७. १७. स राजा पुरुषो दरहः स नेता शासिता च सः। चतुर्यामाश्रमाया च धर्मस्य प्रतिभूः स्पृतः ॥

"जो राजा सम्यक् रूप से इसका पालन करता है, वह सब प्रकार से अभिवर्द्धित होता है; परंतु यदि वह स्वार्थी, विषम और जुद्र या छुली होता है, तो उसका हनन स्वयं टंड ही करता है \* ।"

"दंड ही महत् तेज है। दुर्घर लोग उसे धारण नहीं कर सकते। जो राजा धर्म से विचलित होता है, दंड उसका बधु-बाधवो सहित नाश कर देता है।"

इस प्रकार राजा फिर धर्म और दह के अधीन कर दिया गया है। वह अपनी उसी मानव और प्रणात्मक स्थिति पर पहुँचा दिया गया है। अधिक उच्च मूल स्वयं धर्म का ही रखा गया है। राजा अनेक देवताओं के अंशों का समूह था; और धर्म तथा दंढ की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा ने की यी और वह उसका पुत्र था। वह धर्म या दंढ जिस प्रकार समस्त संसार पर शासन करने के जिये आया

 <sup>#</sup> मानव-धर्मशास्त्र ७. २७.
 तं राजा प्रण्ययन्सम्यक्त्रिवर्गेणामिवर्दते ।
 कामारमा विषमः चुद्रो द्र्यडेनैव निहन्यते ॥
 † मानव-धर्मशास्त्र ७ २८.
 द्र्यडोहि सुमहत्तेजो दुधर्रश्चाकृतात्मिमः ।
 धर्मोद्विचलितं हन्ति नृपमेव सवान्धवम् ॥

था, उसी प्रकार स्वयं राजा पर भी शासन करने के लिये श्राया था। राजा वास्तव में राजा नहीं था, बिल्क धर्म या दह ही वास्तविक राजा था। यदि सच पूछा जाय तो मानव धर्मशास्त्र ने इस बिद्धांत को फिर उसी पुरानी स्थिति पर पहुँचा दिया था, क्योंकि श्रागे चलकर उसमें कहा गया है—

"दंड धारण करने का अधिकारी केवल वही राजा होता है जो शुचि और राज्यामिषेक संबंधी प्रतिज्ञा के लिये सत्यसंध और शास्त्रों का अनुसरण करनेवाला होता है और बुद्धिमानों की सहायता से शासन करता है। जो राजा स्वेच्छाचारी, लोभी और मूढ़ होता है तथा बिना किसी की सहायता के स्वेच्छापूर्वक शासन करता है, वह न्याय की हिष्ट से दह धारण करने का अधिकारी नहीं होता#।"

राजा से केवल यही आशा नहीं की जाती यी कि वह अपनी गुक्यामिषेक सबंधी प्रतिज्ञा पर सत्यतापूर्वक आरूढ

मानव-धर्मशास्त्र ७. ३०-३१.
 सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतबुद्धिना ।
 न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥
 शुचिना सत्यसन्वेन ययाशास्त्रानुसारिए। ।
 दर्खः प्रस्तियं शक्तः सुसहायेन धीमता ॥ ३१ ॥

रहेगा क, बल्कि उस पर इस कर्ते व्य का भी भार रखा जाता था कि वह अपने सहायको के साथ मिलकर काम करे और कभी बिना किसी की सहायता के या स्वेच्छापूर्व के शासन न करे। आगे चलकर जब इम हिंदू मंत्रित्व की वैधानिक स्थिति का विवेचन करेंगे, तब इसका ठीक ठीक महत्त्व बतलावेंगे।

§ २४६ राजा के दैवी मूल का सिद्धाव और राजा का दैवी अधिकार हिंदू भारतवर्ष में उसी दशा में स्थापित हो सकता था, जब प्रजा इसमें पूरी-पूरी दिलचसी न लेती होती; श्रीर इस प्रकार के हानिकारक विचारों और दावों को रोकने के लिये उसमें राष्ट्र-विधान सबधी प्रतियोगिता न होती। हिंदू एकराजता के सिद्धात को लोगो ने इतना गिरने नहीं दिया था कि वह एक-राजता दैवी रूप धारण कर लेती और अपित्र स्वेच्छाचारिता बन जाती। स्वयं ब्रह्मा के नाम पर हिंदू राजा के लिये मनमानी करना संभव नहीं था; क्योंकि राष्ट्र कमी ब्राह्मणस्व को राजा या शासक के पद के साथ सम्मिलित नहीं होने देता था। हिंदू राजा का दंड जो कमी महारी

राज्यामिषेक संबंधी प्रतिज्ञा के साथ 'स्रत्यसंघ' का संबंध जानने के लिये देखी ऋर्यशास्त्र पृ॰ ३१२. यहाँ उसका संकेत राज्याभिषेक संबंधी प्रतिज्ञा की ओर ही है।

के हाथ वा ढंडा नहीं बन सका था, उसका कारण केवल यही था कि राजा के शासन संबंधी ऋधिकारों का निषय नास्तव में याज्ञिकों श्रीर ब्राह्मणों श्रादि के ज्ञेत्र के सदा बाहर रहता था। वह विषय उन्हीं लोगों के हाथ में रहता था जिनके बल से राजा बलवान हुआ करता था ऋथवा जिनके द्वारा उसे ऋधिकार प्राप्त होता था। श्रारंभ में इस विषय का ऋधिकार समिति के हाथ में रहता था; श्रीर उसके उपरात परवर्ता काल में पौर श्रीर जानपद संस्थान्नों के हाथ में रहता था, जिनका महत्त्व समिति के समान ही होता था।

# सत्ताईसवाँ प्रकरण

#### जानपद श्रौर पौर

ई० पूर ६०० से ६०० ई० तक

\$ २४७ जिस समय बहे बहे एकराज राज्यों का उदय होने लगा था, उसी समय एक ऐसी सार्वजनिक सस्था का सीमा-पर और सीमित एक राज्य मी विकास हुन्ना था, जो राष्ट्र के विधान की दृष्टि से बहुत महत्त्व की थी। वैदिक काल के उपरांत महाभारत युद्ध के समय

से लेकर बृहद्रथों के ऋत तक (ई० पू० ७००) # ऐसे ही राज्य थे, जिनका विस्तारं ऋलग ऋलग जातियों ऋौर उनके बसने के देशों तक ही था। उस काल को हम राष्ट्रीय राज्यों का काल कह सकते हैं। उदाहरखार्थ भरतों श्रीर

<sup>#</sup> जायसवाल J. B. O. R. S. खह ४, ५० १६, ३५; २६२.

<sup>†</sup> मिलाश्रो यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता। एव वो भरता राजा। १. ८. १०.

पचालो में श्रपने-श्रपने राष्ट्रीय या जातीय राजा हुआ करते थे। यही बात विदेही के संबंध में भी थी। ऐच्वाक ! नामक जाति में ( ऐतरेय ब्राह्मण् के समय से पतंजिल के समय तक ) भी उन्हीं का सजातीय राजा हुआ करता था। श्रर्थात् उन दिनो अलग-श्रलग जातियाँ होती थी और उन्हीं जातियों के लोग उनके शासक होते थे। सन् ६०० ई॰ पू॰ में हम भारतीय राज्यों के विकास में एक ऐसी प्रवृत्ति पाते हैं जिसमे राज्य का आधार ऋलग-ऋलग जातियाँ नहीं होती, बिहक देशों की सीमाएँ होती हैं। अर्थात् राज्य अलग-श्रुलग जातियों के नहीं रह गए थे, बल्कि देशों श्रीर उनकी सीमार्श्रों के विचार से होने लगे थे। राज्य का जातीय आधार धीरे-धीरे दूर होने लगा था श्रीर एक जाति दूसरी जातियों श्रीर उनके स्थानो पर श्राक्रमण करके उन्हें श्रपने में मिलाने का प्रयत्न करने लगी थी। उस समय ऐसे बडे-बडे राज्य उत्पन्न होने लगे ये जो किसी एक जाति के नहीं होते थे. बल्कि कुछ विशिष्ट देशो श्रीर सीमाश्रो के होते थे। उदा-इरणार्थ, इम देखते हैं कि, पुराने ऐच्चाक जानपद ने परिवर्तित

<sup>\*</sup> बृहदारययक उपनिषद् ६. २.

<sup>†</sup> ऐतरेय ब्राह्मण् ७. १३. १६. पाणिनि ४. २. १०४ पर पतंजलि का माष्य।

होकर काशी-कोशल का रूप घारण कर लिया था श्रीर मगघ राज्य में मगघ तथा श्रग नामक देश सम्मिलित हो गए थें । ई० पू० ५५० श्रीर ई० पू० ३०० के बीच मे यह किया बहुत जल्दी-जल्दी होने लग गई थी। इसके लिये पहले से ही दार्शनिक ढग से जमीन तैयार हो चुकी थी। यद्यपि महात्मा बुद्ध का जन्म एक प्रजा-वंत्री राज्य में हुआ था, तथापि उनकी श्राकाचा यही थी कि हमारे धर्म श्रीर श्रनुयायियों का एक-राज्यात्मक साम्राज्य स्थापित हो । ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा

† Buddhist India पृ० २४. गोपथ ब्राह्मण २ ६.

<sup>\*</sup> जैन सूत्र श्राचाराग । दे० पहला माग पृ० ८५. Buddhist India पृ० २४-२५. श्रोल्डन-वर्ग द्वारा उद्धृत जनवसम सुत्त, Buddha ( श्रॅगरेजी श्रानुवाद ) पृ० ४०७ की पाद-टिप्पणी । साथ ही देखो गीपथ ब्राह्मण २. ६. में काशी-कौशल्य का एक राज्य के रूप में उल्लेख ।

<sup>‡</sup> समवतः वे धर्म को उसका उतना अधिक आधार नहीं बनाना चाहते थे, जितना दर्शन को। जैसा कि मेगास्थनीज ने बतलाया है, इन दोनों में बहुत सूद्म ग्रांतर था। हाँ श्रशोक ने अवश्य ही उसे धर्म, और वह मी संसार-व्यापी धर्म, बना दिया था।

साम्राज्य स्थापित करने का उपदेश दिया गया था जो समुद्र तक विस्तृत हो। जातक कथाएँ मी समस्त भारत के एक साम्राज्य के विचार और आदर्श से भरी हुई हैं (सकल जम्बूदीपे एक-रज्जम)।

\$ २४८. बढे-बढे राज्यों या साम्राज्यों के समय जाति, विश् या जन की अपेद्धा देश का महत्त्व अधिक बढ़ गया था#। आरंभ में 'जनपद' शब्द का शब्दार्थ और आश्राय भी जन या जाति का निवास-स्थान ही था; और आगे चलकर इस शब्द से समस्त जाति का भी बोध होने लगा था। परंतु अब इस शब्द का पुराना अर्थ नहीं रह गया था और उसका अर्थ वहीं हो गया था, जिसे आजकल हम लोग देश कहते हैं और उसके अर्थ में उस देश में बसनेवाली जातियों आदि की ओर कोई संकेत नहीं होता था। बढे-बढे एकराज राज्यों के समय में हमें कभी समिति का नाम भी नहीं सुनाई पडता!। अरोर यह बात

<sup>#</sup> देखो श्रागे "हिंदू-साम्राज्य-प्रणात्ती" पर श्रक्तीसवॉ प्रकरणा

<sup>ै</sup> देखो अर्थशास्त्र पृ॰ ४५ श्रीर ४६ की पाद-हिप्पणी । जन-पदो देश: ।

<sup>‡</sup> जातकों में समिति का कहीं पता नहीं है। यदि वास्तव में उस समय समिति का श्रस्तित्व होता, तो उसमें

विलकुल स्वामाविक भी है। समिति का त्राघार कोई एक जाति होती थी; त्रौर त्रव राष्ट्र-विधान में जातीयता का कोई भाव रह ही नहीं गया था।

\$ २४९. हॉ, इसके स्थान पर हमें एक दूसरी सस्या मिलती है जो संभवतः प्राचीन समिति का परिवर्ति त परिस्थि-तियों मे अवतार या दूसरा रूप थी। जानपद समा का उदय ई॰ पू॰ सन् ६०० से सन् ६०० ई० तक के समय में राज्य के दो विभाग हुआ

करते थे-एक राजधानी श्रौर दूसरा देश\*। राजधानी को पुर†

बहुत से ऐसे स्थल थे जिनमें उसका उल्लेख हो सकता था ! घर्मसूत्रों में जहाँ राजा के कर्तव्य बतलाए गए हैं, वहाँ भी यह नहीं बतलाया गया है कि समिति के साथ राजा के। किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए; श्रौर न महाभारत -में-डी कहीं इसका विवेचन है ।

# जातका श्रीर पाली पिटक में जनपद श्रीर निगम का उल्लेख है। राष्ट्र-विधान की दृष्टि से निगम श्रीर नगर एक ही हैं। श्रथशास्त्र में जनपद श्रीर दुर्ग श्राया है। रामायण में नगर (श्रीर दुर्ग मी) तथा जनपद श्राया है। (वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा मविष्यति। २. ७६. १२.)

† पुरं मुख्यनगरम् । वीरमित्रोदय, ए० ११ ।

या नगर# कहते थे, श्रीर कमी-कमी दुर्गी मी कहते थे श्रीर देश को जनपद कहते थे, जिसका पर्याय राष्ट्र या देश होता था। जानपद शब्द जनपद से निकला है श्रीर इसका ब्यवहार पाली भाषा के बौद्ध त्रिपिटक, रामायण, महामारत श्रीर दूसरे ग्रंथो तथा शिलालेखो में पाया जाता है। श्राज-कल इसका अर्थ जनपद का निवासी लिया जाता है। अब पुराने पारिमाषिक अर्थ में इसका व्यवहार नहीं होता। इसका कारण यही है कि यह शब्द बहुवा बहुवचन ( जान-पदाः ) रूप में पाया जाता है, जिसका श्रानुवाद किया जाता है "जनपद के निवासी"। श्राधुनिक लेखको ने जनपद के संबंध में एक और भूल यह की है कि वे जनपद का श्चर्य प्रांत या भू-भाग करते हैं जो समस्त प्राचीन प्रमाणो के बिलकुल विषद् है। राष्ट्र-विधान की दृष्टि से इसका अर्थ है-किसी राज्य की वह समस्त भूमि जिसमे केवल राजधानी या राजनगर सम्मिलित नहीं है!। इस दृष्टि से श्रीर

म मिलास्रो श्रर्थशास्त्र ए० ४६, पाद-टिष्पणी । नगर राजधानी ।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> मिलाश्रो श्राधुनिक 'गढ्" (किला) जो शासक के निवास-स्थान का सूचक है। साथ ही मिलाश्रो जर्मन Schless.

<sup>🗓</sup> श्रर्थशास्त्र पृ० ४५-४६, पाद-टिप्पग्री ।

एक सामूहिक संस्था के रूप में जानपद शब्द का अर्थ खारवेल के ई० पू० १६५ वाले शिलालेख से मली मॉ ित प्रमाणित हो गया है#। मध्य युग के टीकाकार यह नहीं जानते ये कि जानपद एक सामूहिक सस्था का नाम था; इसिलये उन्होंने इस एकवचन शब्द की "जानपदाः" का बहुवचन रूप देकर मानों शुद्ध कर दिया था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण रामायण, अयोध्या काड के चौदहवें अध्याय का ५४ वॉ श्लोक हैं। महाराज दशस्थ की सेवा में यह निवेदन करने के लिये कहा जाता है कि—"पौर, जानपद और नैगम अजिल-बद्ध होकर राम के यौवराज्यामिषक की प्रतीद्धा कर रहे हैं।" इसमें की "उपित्वा कर रहे हैं। स्वाप्य का प्राप्य का प्या का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य का प्राप्य क

<sup>\*</sup> जायसवाल J. B. O. R. S. (१६१७) रे.

<sup>े</sup> उपतिष्ठति रामस्य समग्रमिषेचनम् ।
पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृतांजिकः ॥२.१४ ५४।
'उपतिष्ठत' पाठातर के संबंध मे गोविद्धराज ने श्रपनी
टीका में कहा है—उदोऽनूर्व्वकर्मीण इत्यात्मनेपदम् ।
उपस्थितमित्यर्थं ।...उपतिष्ठतीति पाठातरम् । कुंमकोणम्
की चार इस्तिलिखित प्रतियो में 'उपविष्ठति' ही पाठ है ।

यह त्रावश्यक होता है कि प्रत्येक कारक में इसके कर्ता एक-वचन रहें त्रीर वे "च" से सबद्ध हो। परंतु मूल में केवल नैगम ( राजधानी के व्यापारियो आदि की सभा या संस्था ) शब्द एकवचन में रखा गया है त्रीर जानपद शब्द बहु-वचन कर्ता कारक तथा बहुवचन करण कारक रूप में रखा गया है\*। यह करण कारक रूप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रखने के लिये लाया गया है ( नैगम के साथ सब जानपद )। इसका शुद्ध पाठ एकवचन कर्ता के रूप में जानपदश्च है, जो त्रब तक कुछ इस्तिलिखत प्रतियो में पाया जाता है। परंतु आधुनिक सपादक इसे अशुद्ध समझकर इसका तिरस्कार कर देते हैं।

§ २५०. बहुवचन जानपदाः से दोनो मान स्चित हो सकते हैं — एक तो जानपद संस्था के सदस्य श्रीर दूसरे जनपद के लोग या निवासी । परतु यह बहुवचन रूप यह

<sup>\*</sup> पौरजानपदश्चापि नैगमैश्च कृताजितः या कृता-स्मिमः। कुंमकोण्यम् सस्करण् का पाठातर ।

<sup>†</sup> देखो श्रीयुक्त कृष्णाचार्य श्रीर व्यासाचार्य वाला रामायण का त्रालोचनात्मक संस्करण १. ए० ६८. ( इस्त-लिखित प्रति "ट") जो वास्तव में एक बहुत बहुमूल्य संस्करण है।

मी स्चित कर सकता है कि इस नाम की काई संस्था थी। यदि हमे यह पद कहीं एकवचन में मिल जाय और उससे किसी एक व्यक्ति का मान न स्चित होकर काई सामृहिक ध्रार्थ स्चित होता हे। अथवा सामृहिक मान का स्चक बहुनचन जानपदा' ही मिल जाय, तो यह बात सिद्ध हो जायगी कि जानपद नाम की कोई संस्था थी। हमें इन दोनों प्रकारों के प्रयोगों के उदाहरण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हमे इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि जानपद नाम की सामृहिक संस्थाएँ थीं और उनके अपने ऐसे नियम या कानून आदि भी थे जो धर्मशास्त्रों में भी मान्य होते थे।

खारवेल के हाथीगुम्फावाले शिलालेख में इसका एक ऐसा प्रमाण मिलता है जिसके संबंध में किसी प्रकार की शंका या विवाद हे। ही नहीं सकता। उसमें कहा गया है कि महाराज खारवेल ने जानपद (एकवचन रूप जानपदं) के साथ कुछ रिश्रायते की थीं श्रथवा उसे कुछ विशिष्ट श्रधिकार दिए थे। उपर रामायण के जिस प्रमाण का उल्लेख किया गया है, वह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। जानपद युवराज के राज्यामिलेक की प्रतीचा कर रहा था। रामायण के श्रनुसार जानपदों ने पौरो तथा श्रन्यान्य लोगों के साथ मिलकर श्रौर परामर्श करके इस प्रस्तावित यौवराज्या-मिलेक के सवंध में सई-सम्मति से निर्ण्य कर लिया था।

उनका निश्चय इस प्रकार था—''इम लोग चाहते हैं की यह श्रमिषेक हो#।"

मानव धर्मशास्त्र में जाति , जानपद श्रीर श्रेगी में के नियम या कानून मान्य किए गए हैं। इस बात में किसी

र रामायण, श्रयोच्या कांड, श्रष्याय २, श्लोक २०-२२।

समेत्य ते मन्त्रयित्वा समतागतबुद्धयः । अनुरुच मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं वृपम् ॥

स रामं युवराजानमभिषित्रचन्न पार्थिव । इच्छामा हि महाबाहु रहुवीर महावजम् ॥ साथ ही देखो इसके उत्तर में दशरथ का कथन— कथं नु मिथ घर्में गुण्यिवीमनुपालति ।

मवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महावलम् ॥

† मनु ८, ४१।

जातिजानपदान्धर्माञ्जेणीधर्माश्च धर्मिवत् । समीद्य कुलधर्माश्च स्वधर्म प्रतिपादयेत् ॥

I श्रेणी का शब्दार्थ है "पक्ति"। जान पड़ता है कि सदस्य लोग पिक्तियों में बैठा करते थे, इसी कारण इस सामृहिक संस्था का नाम श्रेणी पढ़ा था। संभवतः आरंभ

प्रकार का सदेह नहीं है कि इस वर्ग की अन्य दो स्थाएँ सामूहिक स्थाएँ हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी जानपदो, गयो, श्रेणियो श्रौर जातियो का सामूहिक संस्थाओं के ही रूप में उल्लेख हुआ है, श्रौर कहा गया है कि इन्हें स्वयं अपने नियमो का भी पालन करने के लिये विवश किया जाना चाहिए#। मांडलिक ने स्मृतिकार की सची

में श्रेणी शब्द से उन समी संस्थात्रों का बोध होता था जो एकत्र होकर अपना अधिवेशन करती थी और उसमें अपने सबध का कोई काम करती थीं। महामारत के पुराने खोकों (समापर्व १४, ४. कुमकोणम् संस्करण्) में श्रेणीबद्धाः राजानः पद मिलता है, जिसका अर्थ है— श्रेणी बॉधकर बैठे हुए राजा लोग।

राजानः श्रेशिबद्धाश्च तथान्ये क्वत्रिया भुवि ।

इससे या तो प्रजातन्त्र के शासको या सैनिक-सघटन का त्राशय हो सकता है। ऋर्यशास्त्र में "श्रेगी" शब्द सैनिक विभाग के ऋर्य में ऋाया है। धर्मशास्त्रो, साधारण साहित्य और शिलालेखों में श्रेगी का पारिमाधिक ऋर्य 'कारीगरों या व्यवसायियों ऋादि की पंचायत' होता है।

# याज्ञवल्क्य १. ३६० ऋौर ३६१.

व्यवहारान्स्वयं पश्येत्सम्यैः परिवृतोऽन्वहम् । कुलानि जातीः श्रेगीश्च गगाञ्जानपदानपि ॥३६०॥ सद्भदिशिता के कारण जानपदाः शब्द का विना अनुवाद किए ही उसे छोड़ दिया है और उसका उल्लेख भी गण और अंणी आदि पारिमाधिक शब्दो की ही मौति किया है। स्मृतियों के इन दोनों ही श्लोकों में 'कुल' नाम की एक और संस्था का भी उल्लेख है। इम पहले ही बतला चुके हैं कि 'कुल' नाम की एक शासन प्रणाली यो। कुल का वास्तविक स्वरूप या अभिप्राय सममने के लिये हमें उक्त विषय के और उक्त श्लोकों से मिलते-जुलते अर्यशास्त्र के कुछ उल्लेखों पर विचार करना चाहिए। 'समय' अश्रयमा सामूहिक संस्थाओं के निश्चयोवाले प्रकरण (पृ० १७३) में की टिल्य ने देश-संघ, जाति-संघ और कुल-संघ के समय या निश्चत प्रस्तावों का उल्लेख किया है। जैसा कि इम पहले बतला चुके हैं, कुल-संघ हिंदू-राजनीति का पारिमाधिक शब्द है। इसका अर्थ है— वह राष्ट्र-विधान

स्वघम्माञ्चलितान् राजा विनीय स्थापयेत्पथि । ग्रामश्रेषिगणानाञ्च संकेतः समयिकया ॥३६१॥ वीरमित्रोदय ए० ४२४ में वृहस्पति का उद्धरण् । देखो श्रागे ।

देशजातिकुलसघाना समयस्यानपाकर्म ।
 देखो इस पुस्तक का पहला माग § ८७ ।

जिसमे किसी कुल या वश द्वारा शासन होता हो। फिर श्रागे चलकर (कीटिल्य ए० ४०७) भी देश-संघ, प्राम-सघ श्रीर जाति-संघ का उल्लेख है। मानव घर्मशास्त्र\* में उन लोगो के लिये दंड का विधान है जो सामूहिक सस्थाश्रो के निश्चयो श्रयवा समयों के विरुद्ध श्राचरण करते हैं। उसके साथ ही प्राम-संघ श्रीर देश-सघ का भी उल्लेख है, जिसकी ब्याख्या प्राम-समूह या जाति-समूह के रूप में की गई है। बृहस्पति में भी देश या जानपद संस्था का उल्लेख उस स्थान पर श्राया है, जहाँ श्रेणी श्रीर देश के नियमो श्रादि का एक साथ उल्लेख है। एक श्रीर

# मनु ८ २१८-२२१.

श्रत ऊद्र्वं प्रवक्षामि धर्मं समयमेदिनाम् ॥ १८ ॥ यो प्रामदेशसंघाना कृत्वा सत्येन सविदम् । विसंवदेन्नरो लोमात्त राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥ १९ ॥

एवं दराइविधि कुर्योद्धार्मिक पृथिवोपितः । ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यमिचारिखाम् ॥ २१ ॥ † देशस्थित्यानुमानेन नैगमानुमतेन वा । क्रियते निर्णयस्तत्र व्यवहारस्तु वाष्यते ॥ वीरमित्रोदय पृ० १२० में उद्धृत । श्लोक में ग्राम श्रीर देश के ऐसे निश्चयों का उल्लेख है जो राजा के बनाए हुए नियमो या धर्मों के विरुद्ध न हो। मनु (८.४१) में जाति संघ के स्थान पर केवल जाति श्रीर देश सब के स्थान पर जानपद का उल्लेख है। उसी श्रध्याय के ४६वे श्लोक में जानपद के स्थान पर "देश" श्राया है। यह बात स्पष्ट ही है कि ऐसे श्लोकों में देश' शब्द से देश संघ या जानपद का श्रमिपाय है। इसी प्रकार स्मृतिकार ब्यास ने कहा है कि जिस लेख की देश श्रध्यन्त ने रिजस्टरी की हो, वह जानपद लेख कहलाता है; श्रीर देश स्थम या जानपद का समापति हो । उपर दिए

<sup>\*</sup> ग्रामो देशरच यत्कुर्यात्सत्यलेख्यं परस्परम् । राजाविरोधिधम्मार्थे संवित्पत्र वदन्ति तत् ॥ वीरिमत्रोदय पृ० १८६ में बृहस्पति का उद्धरण । साथ ही देखो याज्ञवल्क्य— निजधम्मीविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत् । से।ऽपि यत्नेन सरस्यो धम्मी राजकृतरुच यः ॥

त्रिपरार्क (या॰ २. ६२ ने) लेख्य-प्रमाण का विवेचन करते हुए व्यास के ये श्लोक उद्धृत किए है—

हुए प्रमाणों से प्रमाणित होता है कि मनु श्रीर याज्ञवल्क्य का जानपद श्रीर मनु तथा कौटिल्य का देश-सघ दोनों एक ही हैं। जानपद या देश-संघ नामक सामूहिक सस्या के नाम से ही यह सूचित होता है कि वह एक समस्त देश की संस्था थी; परंतु, जैसा कि हम श्रागे चलकर बतलावेंगे, केवल राजनगर या पुर उसमें सम्मिलित नहीं था।

§ २५१. जानपद का एक श्रीर पर्याय 'राष्ट्र' भी है जो परवर्ती ग्रंथो में पाया जाता है। दशकुमारचरित ( श्रध्याय ३ ) में जानपद के समापित का नाम जानपद-

द्वित्रिलिपिशः स्वकृतेन स्वलेख्येन युक्तिभिः।

कुर्याद्धि सदृश लेख्यं तस्माज् जानपदं शुमम् ।।
देशाध्यद्यादिना लेख्यं यत्र जानपदं कृतम् ।।
व्यास के इस बात की आशाका थी कि कोई लेख
लिखनेवाला स्वय दी लिखकर पीछे से इन्कार भी कर सकता
है; क्योंकि धूर्तं व्यक्ति कई तरह की लिखावटें लिख सकता
है, इसलिए जानगद लेख, जो देशाध्यद्य या दूसरे अधिकारियो
द्यारा "कृत" अर्थात् रजिस्टरी किया हुआ हो, (विष्णु ७. ३.

राजाधिकरण तिनयुक्तकायस्यकृतं तद्भ्यत्तकरिनहितं राज-सान्तितं ) एक अञ्छा प्रमाण माना जाता था । (देखो §

₹६६.)

महत्तर\* दिया गया है, श्रौर श्रागे चलकर वही व्यक्ति राष्ट्रमुख्य कहा गया है।

मुक्ते मित्र मिश्र कृत याज्ञवल्क्य की एक अप्रकाशित टीका मिली थीं जिसमे अनादेय व्यवहार या ऐसे मुकदमो के प्रकरण में, जिनकी सुनवाई नहीं हो सकती, यह लिखा मिला था कि जो व्यक्ति पौर या राष्ट्र का द्रोही हो, उसके लाए हुए अभियोग की सुनवाई नहीं हो सकती। इसके प्रमाण में बृहस्पति का कथन उद्भृत किया गया है। इसी प्रकार का एक श्लोक वीरमित्रोदय (व्यवहार, पृष्ठ ४४) में भी मिलता है, जिसमे पौर के स्थान पर पुर या राजधानी पाठ है। मित्र मिश्र ने पुर और राष्ट्र की व्याख्या

<sup>#</sup> मिलाश्रो रामायण २. ८३. ५. १५. ग्रामघोष-महत्तराः । रामटीका मे कहा है—ग्रामे घोषे च वर्तमाना महत्तराः । गोविंदराज ने कहा है—महत्तराः प्रधानभूताः । ( पतंजिल श्रीर काल्यायन के श्रमुसार घोष वह छोटा नगर या कस्वा होता या जिसके सामृहिक लक्त्या श्रीर मुद्रा हुश्रा करती थी । देखे। हिंदू राज्य-तत्र पहला माग, पृ० ६६ की पाद-टिप्पणी । )

<sup>†</sup> याज्ञवत्स्य की वीरिमिश्रोदय टीका, जो मुक्ते काशी के श्रीयुक्त ( श्रव स्व० ) बा० गोविददासजी ने कृपा कर देखने के लिये दी थी।

करते हुए उसे पौर-जानपद बतलाया है। यहाँ भी 'राष्ट्र' शब्द उसी प्रकार जानपद सस्या के लिये श्राया है, जिस प्रकार दशकुमारचरित मे श्राया है।

§ २५२. जानपद के कार्यों श्रीर श्रिषकारो श्रादि की विवेचना करने से पहले पौर के कार्यों श्रीर श्रिषकारो श्रादि का विवेचन कर लेना श्रिषक उत्तम पौर होगा। राष्ट्र-विधान के विषयों में पौर संस्था जानपद सस्था की यमज बहन ही है। इन दोनों का सदा साथ ही साथ उल्लेख होता है; श्रीर कभी कभी तो एक ही दोनों की सूचक हुआ करती है।

मारतीय श्रौर युरोपीय दोनो ही लेखको ने पौर का श्रनुवाद करते हुए लिखा है कि यह सस्था राज्य के समस्त नगरो से सबध रखती यी। पर वास्तव में यह बात नहीं है। श्रारमिक हिंदू लेखक पारिमाधिक शब्द पुर श्रौर नगर से राजधानी या राजनगर का श्रमिप्राय लेते थे। खारवेल (ई० पू० १६५ के लगमग) के शिलालेख में सामूहिक सस्था के रूप में पौर का उल्लेख भी जानपद की माँ वि एकवचन में हुआ है । खारवेल ने पौर का कुछ विशिष्ट श्रधिकार प्रदान किए थे। दिव्यावदान में भी उस स्थान

<sup>#</sup> J. B. O R. S. 3. Y? 1

पर सामूहिक संस्था के रूप में पौर का स्पष्ट उल्लेख है, जहाँ कुणाल का पौर ( एकवचन, अर्थात् पौर समा ) में प्रवेश करने का वर्णन है। दिन्यावदान के अनुसार तिष्यरिवता ने अपना जाली पत्र पौरो अर्थात् कुछ संबिटित संस्थाओं के नाम लिखा या । वीरमित्रोदय के कर्त्ता ने निश्चित रूप से यह बतलाया है कि पौर, जिसका नाम समृतियों और धर्मशास्त्रो आदि में सामूहिक संस्थाओं के साथ आता है, राजधानी के निवासियों की समा या संस्था थीं।

पुर का अर्थ राजधानी है ( १५३)। हिंदू धर्म-शास्त्रों में "समूह" एक प्रसिद्ध राष्ट्र-संघटन सर्वधी पारिभाषिक शब्द है। उदाहरणार्थ कात्यायन ने पूग की व्याख्या करते हुए कह। है कि यह व्यापारियों तथा अन्य लोगों का "समूह" है! और इसका अर्थ अेणी के समान ही माना भी जाता है। धर्मशास्त्रकार बृहस्पति ने पूग, गण, संघ आदि ऐसी संस्थाओं का उल्लेख करते हुए, जिन्हें हम समाओं द्वारा

<sup>#</sup> दिन्यावदान पृ० ४१० |

<sup>†</sup> पौरः पुरवासिनां समूहः । वीरमित्रोदय पृ० ११ । ‡ समूहः विश्वादीना पूगः सप्रकीर्तितः । चडेश्वर द्वारा उद्भव । विवादरत्नाकर पृ० ६६६ ।

नियन्त्रित सस्यात्रों के रूप मे जानते हैं क, उन्हें समूहस्थ वर्ग ( ९ २६८ ) या सामूहिक सस्या वतलाया है । मित्र मिश्र ने भूगु के श्राघार पर एक पुराना क्षोक उद्धृत किया है जिसमें प्राम, पौर, गर्ग श्रीर श्रेगी को वर्गिन् या वर्गी कहा है श्रीर जिसका वही श्रामिप्राय है जो बृहस्पति के समूहस्थ वर्ग का श्रामिप्राय है ! [ यहाँ प्राम से मतलब साधारण गाँव का नहीं है, बिल्क गाँववालों की समा का श्रमिप्राय है, जैसा कि मिथिला के धर्मशास्त्रकार चंडेश्वर ने उसकी व्याख्या में बतलाया है । प्रामो ग्रामवासी समूह: पृ० १७६ । ] चडेश्वर ने समूहस्थाः का श्राश्य समभाते हुए मिलिताः लिखा है, जिसका श्रर्थ है—जिसमें सब लोग मिले हो + । कात्यायन ने समूहों के श्रलग नियमो

<sup>#</sup> श्रर्थात् जैनो श्रौर बौद्धो का समूह | श्राईतसौग-ताना द्व समूहः सघ उच्यते । विवादरत्नाकर में कात्या-यन पृ॰ ६६९ ।

<sup>ौ</sup> गगापाषयडपृगाश्च ब्राता च श्रे ग्यस्तया । समूहस्याश्च ये चान्ये वर्गाख्यास्ते बृहस्यति: । उक्त ब्रय ौ प्रामपौरगगाश्रेणयश्चतुर्विधाश्च वर्गिगाः । वीर-मित्रोदय (व्यवहार) पृ० ११ ।

<sup>+</sup> विवादरताकर पृ० ६५३. (समूहस्था मिलिताः)

या कानूनो का उल्लेख किया है । समूह का साधारण अर्थ तो बहुत से लोगो का जमान है ही; पर यहाँ राष्ट्र-संघ- टन की दृष्टि से उसका एक पारिमाषिक अर्थ है जिसका अभिप्राय है—संघटित सस्था या समा आदि!।

श्रमर श्रीर कात्य दोनो कोषकारो ने 'प्रकृति' के अर्थ बतलाते हुए कहा है कि इस शब्द का श्रन्यान्य श्रयों के श्रविरिक्त एक श्रर्थ पौर मी है, श्रर्थात् पौरों की श्रेणियाँ ‡।

 सम्हाना द्व यो घर्मस्तेन धर्में ते सदा । विवाद-रत्नाकर पृ० १८०.

' मिलास्रो दूसरी सामूहिक सस्या ''सार्थं" पर मित्र मिश्र की व्याख्या । मिलितो जनसंघः । ''लोगों के मिलने से बनी हुई सभा या संस्था।" वीरमित्रोदय पृ० ११.

याज्ञवल्क्य ने ऐसे लोगों को दंड देने का विधान किया है जो समूह के शुमचिंतकों के निश्चय के विरुद्ध काम करते हो। वीरमित्रोदय पृ० १७६.

कात्यायन ने यह भी बतलाया है कि जब समूह श्रीर उसके नेता में भगड़ा हो, तब क्या करना चाहिए | विवाद-रताकर पृ० १८४.

‡ श्रमात्याश्चापि पौराश्च सद्भिः प्रकृतयः स्पृताः । श्रमर २. ८. १८. पर चीरखामी द्वारा उद्धृत कात्य का रामायण में जहाँ रामचंद्र के अयोध्या लौटने से इन्कार करने का प्रकरण है, वहाँ भरत ने पौर-जानपद सध्या से इस प्रकार पूछा है—

"श्रीमान् इस संबंध में क्या आजा देने हैं\*।" वह संस्था राम के तर्क को ठीक सममती है, जिस पर उसे संबोधन करते हुए भरत कहते हैं—हे मेरे परिषद, आप कृपा कर सुने ।

इस प्रकार यहाँ उस संस्था का सामूहिक रूप स्पष्ट श्रीर प्रमुख है।

§ २५३. पौर वास्तव में नगरनिवासियों की एक समा या संस्था थी, जिसे राज-नगर की श्रातरिक ज्यवस्था श्रादि का उसी प्रकार श्रविकार प्राप्त होता था, जिस प्रकार श्राजकल की म्युनिसिपैल्टियों को प्राप्त होता

वचन । राज्यागानि 'प्रकृतयः पौराणा श्रेणयोऽपि च । त्रिवेंद्रम् सस्कृत सीरीज स॰ ५१. ए॰ ६६.

<sup>#</sup> त्रासीनस्त्वेव मरतः पौरजानपदं जनम् । उवाच सर्वतः प्रेच्य किमार्ये त्रमुशासय ॥ रामायण त्रायो० का० ३. १९.

<sup>†</sup> शृश्वंतु मे परिषदः मंत्रिणः शृशुयुस्तथा। उक्त ग्रंथ श्रीर काडः २४.

 मिलाश्रो—मंदौत्सक्योऽस्मि नगरगमन प्रति। शकुंतला दूसरा श्रंक । पुरं मुख्यनगरम् । वीरमित्रोदय पृ॰ ११, साधारण बस्ती या कस्बे के लिये ग्राम शब्द है। -यथा--ग्रामपौरगग्रश्रेग्यश्चातुर्विघाश्च वर्गिगाः। श्रंथ । अर्थशास्त्र में राजधानी के लिये 'नगर' और 'दुर्ग' शब्द का प्रयोग हुन्ना है श्रीर साधारण कस्वों या बस्तियों के लिये 'ग्राम' शब्द आया है। पाणिनि और पतंजित में राजधानी के लिये नगर श्रीर पुर तथा साधारण कस्वे के लिये 'प्राम' शब्द आया है। देखो पाणिन ७. ३. १४. श्रीर उस पर काशिका। साथ ही ६. २, १००. कस्बे के लिये 'ग्राम' शब्द के व्यवहार पर पतंजलि का माध्य । पाणिनि ४. २. १०४. पर शाकलं नाम वाहीकप्रामः। शाकल में पहले मद्रों की राजधानी थी, पर पुष्यिमत्र के -समय मे वह नगर या राजनगर नहीं रह गया था। कदा-चित् इसी लिये उसे साधारमा करवा या प्राम कहा गया है। साथ ही देखो अर्थशास्त्र ५० ४६, पादटिप्पणी। नगरं राजधानी। वास्यायन के कामसूत्र ( वृक्षरा अधि-करण, पचासवाँ अध्याय ) में नागरिका: की टीका करते हुए टीकाकार ने कहा है-नागरिका इति पाटलिपुत्रिकाः।

के श्रविरिक्त उसे राष्ट्र के संघटन या व्यवस्था श्रादि के भी बढ़े-बढ़े श्रिघकार होते थे। पहले हमें पौर की म्युनिष्ठिपल-व्यवस्था का ही विचार करना चाहिए।

§ २५४. इस समा का प्रधान या समापित एक प्रमुख नगर-निवासी हुन्ना करता था जा साधारणतः कोई व्यापारी या महाजन होता था। त्राजकल जिसे मेयर कहते हैं, हिंदुन्त्रों के काल मे वह 'श्रेष्ठित्' या 'प्रधान' कहलाबा था। रामायण के त्रमुसार पौर त्रौर जानपद में त्राम्यंतर त्रौर

दुर्गं भी पुर का पर्याय ही था। मिलाश्रो नारद— संरच्चेत्समयं राजा दुरो जनपदे तथा। वीरमित्रोदय ए॰ ४२५. श्रशोक के शिलालेखों में 'नगर' शब्द प्रातीय राज-घानियों के सबंघ में भी श्राया है। मनु ७. २६. में राज्य को दुर्ग श्रीर राष्ट्र इन दो विभागों में विभक्त किया गया है। यथा—

ततो दुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम् । राजधानी के लिये दुर्गं ऋौर पुर का प्रयोग मनु ७.७०. में देखो---

> धन्बदुर्ग महीदुर्गेमन्दुर्ग वार्चमेव वा । नृदुर्ग गिरिदुर्गे वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥

बाह्य ये दो विभाग या अंग हुआ करते ये \*। आम्यंतर सभा वास्तव में कार्यकारिया सभा होती होगी, जो स्थायी रूप से स्थित होती थी। हमें प्रायः पौर वृद्धो और नगर-वृद्धो का उन्नेख मिलता है। देश की सार्वजनिक संस्थाओं के समान रूपों के संबंध में हम यह भी कह सकते हैं कि पौर-वृद्ध पुर के वृद्धो की कार्यकारिया सभा यी जो कदाचित् रामायया की आम्यंतर सभा के समान या वही थी। धर्मसूत्रों

अग्रशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा। आम्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः॥ अर्थात् राष्ट्र के सब खोग और पुर के सभी अष्ठ लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार पौर-जानपद संस्था ( आम्यंतर भी और बाह्य भी ) उनकी प्रशंसा करती है।

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वीर जानपद संस्था का राष्ट्र श्रीर पुर के निवासियों से श्रखग श्रीर स्वतंत्र वर्णन किया गया है। महामारत में भी श्राम्यंतर श्रीर बाह्य इन दोनो विमागों का उल्लेख है। देखों श्रागे ''कर" के संबंध में ठेंतीसवाँ प्रकरण। सामूहिक श्रर्थ में 'जन' शब्द का प्रयोग श्रशोक के शिलालेख, स्तममाला ७ में देखों। वहाँ लिखा है—जनं धंमयुतं। श्रर्थात् धर्मसेवा (विमाग) में नियुक्त व्यक्तियों का समूह। में साधारण सद्व्यवहार के नियमों में एक अपवाद यह भी है कि जो शुद्ध पहले पौर संस्था का सदस्य रह चुका हो, उसका भी ब्राह्मण को विशेष रूप से आदर सत्कार करना चाहिए #। इससे सुचित होता है कि पौर वास्तव मे एक

# गौतम धर्मसूत्र (शास्त्र ) ६. ६--११।

साधारण्तः ब्राह्मण् लोग शुद्भी का आदर नहीं करते।
परंतु जब पीर का कोई भूतपूर्व सदस्य आता था, ता चाहे
उसकी अवस्था अस्मी वर्ष से कम की ही होती थी, तो मी
ब्राह्मण्य के। उसके आदरार्थ उठकर खड़ा होना पड़ता था।
इसके अतिरिक्त पंद्रहवें सूत्र में पीर के सदस्यों के आपस के व्यवहार के भी नियम दिए हैं। यदि उन सदस्यों मे अवस्था के विचार से परस्पर दस्त वर्षों का भी अंतर होता था, तो भी वे आपस में एक दूसरे के साथ वैसा ही
व्यवहार करते थे, मानों सब का जन्म एक ही दिन हुआ है।

ऋत्विक्श्वशुरिपतृन्यमातुलानां तु यवीयसा प्रत्युत्यानं नामिवाद्याः ॥ ६ ॥

तथान्यः पूर्वः पौरोऽशीतिकावरः शृहोऽप्यपत्यसमेन ॥१०॥ स्रवरोऽप्यार्थः शृहेण ॥ ११ ॥ नाम चास्य वर्जयेत् ॥ १२ ॥ मो मवित्रिति वयस्यः समानेऽहिन जातः ॥ १४ ॥ दशवर्षवदः पौरः ॥ १५ ॥ सार्वजनिक संस्था थी श्रौर छे। दो छे। जातियो के लोगः भी उसमें प्रतिनिधि-स्वरूप रहते थे।

§ २५५. पौर में एक लेखक या रिजस्ट्रार भी हुआ। करता था और वह जो लेख प्रमाण्-स्वरूप उपस्थित करता था, वह सर्वोत्कृष्ट प्रमाण् समम्त्र जाता था । राजकीय लेख्यों के विपरीत लोकिक लेख्यों में पौर-लेखक का लेख्य प्रधान या मुख्य हुआ करता था। इससे स्वित होता है कि पौर-संस्था की नियुक्ति राजा के द्वारा नहीं होती थी।

धर्मशास्त्रों श्रीर स्मृतिया श्रादि मे पौर के राजनीतिक से मिन्न जो कार्य लिखे हैं, वे इस प्रकार हैं—

(क) जायदादो की व्यवस्था। राजा के द्वारा पौर के सदस्यों के इस बात का अधिकार प्राप्त होता था कि वे राजकीय अधिकारिया या कर्मचारियों के साथ मिलकर किसी मृत व्यक्ति की जायदाद का प्रबंध करें। (विशिष्ट १६, २०.)

श्विष्ठ (फुह्रर-वाला संस्करण) पृ० ८४.
 चिरकं नाम लिखितं पुरागैः गैरलेखकैः ।
 साथ ही देखो विष्णु संहिता ७.३. श्रौर मिलाश्रो वंगाल के वंशो का श्रस्त "पुर कायस्य"।

<sup>†</sup> वशिष्ठ धर्मसूत्र ( शास्त्र ) १६. १६-२०।

- (ख) नागरिका का साम्पत्तिक बल बढ़ानेवाले (जिन्हें पौष्टिक\* कार्य कहते थे ) तथा इसी प्रकार के श्रीर श्रीर काम वे लोग करते थे ।
- (ग) नगर की शावि-रत्ता का कार्य (शाविक ) अर्थात् नगर में पुलिस की व्यवस्था करने का काम उनके सपुर्द

प्रही याद्रन्याचि राजगामीनि भवन्ति ॥ १६॥ वतोऽन्यथा राजा मन्त्रिमिः सह नागरैश्च कार्याचि कुर्यात् ॥२०॥

वयानायदरिद्वाणा संस्कारो यजनिकया। बृहस्पति, वीरमित्रोदय पृ० ४२५ ।

बालद्रव्यं ग्रामबुद्धाः वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणात् देवद्रव्यं च ।

प्रामवृद्धों के। चाहिए कि वे बालको या नाबालिगा की सम्पत्ति तब तक बढ़ाते रहें, जब तक वे व्यवहार के श्रनुसार वयस्क या बालिग न हो जायें। देवताश्रों के द्रन्यों के सबंघ में भी उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। श्रर्थशास्त्र, पृ० ४८।

\* नित्यं नैमित्तिकं काम्यं शान्तिकं पौष्टिकं तथा ।
पौराया कर्मा कुर्युंस्ते सदिग्धे निर्ण्यं तथा ।
--वीरमित्रोदय में बृहस्पति । ए० ४२४।

होता था। ये दोनो प्रकार के कार्य या तो 'साधारण', या 'श्रसाधारण' श्रीर या 'ऐच्छिक' कहे गए हैं।

(घ) न्याय या निर्ण्य का काम को कि अवश्य ही म्युनिसिपल-व्यवस्था के विषया तक परिमित रहा होगा। फीजदारी या मार-पीट आदि के मुकदमे जो साहसवर्गी के अंतर्गत आते थे, पीर न्यायालयों के अधिकार से विशेष रूप से बाहर रखे जाते थे। मित्र मिश्र द्वारा उद्भृत एक वचन के अनुसार, जो कदाचित् भूगु का है, तथा दूसरों के वचनों के अनुसार भी, पौर-न्यायालय एक ऐसी संस्था थी जो राजा द्वारा मान्य होती थी।

(ड) धर्म-स्थान तथा सार्वजनिक स्थान उनके श्राधिकार में होते थे। पौर को पुर या राजधानी के मंदिरों तथा

<sup>#</sup> चाटचौरमये बाघाः सर्वसाधारगाः स्मृताः ।
तत्रोपश्मनं कार्यं सर्वेनैंकेन केनचित् ॥ वीर० ।
साथ ही देखो नोट—संदिग्धे निर्णयं तथा । श्रौर।
ग्रामपौरगग्राभेण्यश्चातुर्विद्यश्च विगि गाः ।
कुलानि कुलिकाश्चेव नियुक्ता नृपतिस्तथा ॥
—वीरमित्रोदय ए० ११ ।
† साहसन्यायवर्जानि कुर्युः कार्याणाः ते नृग्णाम् ।
—वीरमित्रोदय में बृहस्पति , ए० ४० ।

श्रान्य पवित्र स्थानों की देख-रेख करनी पड़ती थी। वे इस प्रकार की इमारतों की मरम्मत श्रादि भी कराते थे। इन इमारतो के नाम इस प्रकार दिए गए हैं — समा, प्रपा, (पानी पिलाने के स्थान या पौसले), तटाक (सर्वसाघारण के नहाने के स्थान), श्राराम (वे मकान जिनमें लोग ठहरते या श्राराम करते थे) श्रीर देवगृह या मंदिर#।

§ २५६. मेरा मत है कि मेगास्थिनीज ने पाटलिपुत्र की म्युनिसिपल सरकार का जो उल्लेख किया है, वह म्यु-निसिपल सरकार हिंदू भारत की यही पौर संस्था है। स्ट्रैबोंने पाटलिपुत्र का वर्णन देने के उपरांत उसकी शासन-व्यवस्था का वर्णन किया है। इस संबंध में सबसे अधिक महत्त्व

भ धर्मकार्यमपि संभूय कार्यमित्युक्त तेनैव
 सभाप्रपादेवग्रहतदाकारामसंस्कृतिः ॥

—वीरमित्रोदय में बृहस्पति , पृ० ४२५ ।

श्राराम के दानो श्रर्थ होते थे। एक ता वह स्थान जहाँ लोग ठहरते श्रीर विश्राम करते थे; श्रीर दूसरा उपवन या उद्यान।

ैं स्ट्रैबो खंड १५. ५०. ४-१०. एरियन (१२) में दिए हुए राजकीय अधिकारियों के विपरीत अपना शासन आप करनेवाले नगरों के मिलस्ट्रेटो से इसकी दुलना करो।

की श्रीर ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त वर्णन में 'नगर मिलस्ट्रेट' शब्द का व्यवहार किया गया है; श्रीर एक यूनानी के मुँह से इस शब्द के व्यवहार से यह स्वित होता है कि ये सार्वजनिक अधिकारी थे श्रीर राजा द्वारा नियुक्त नहीं होते थे। श्रार्थ-शास्त्र में जिस "नागरक" श्रिषकारी का उल्लेख है, वह राजा द्वारा नियुक्त नगर का शासक हुश्रा करता था; श्रीर इन श्रिषकारियों से मिन्न होता था। इन नगर-मिलस्ट्रेटों के साथ पॉच-पॉच सदस्यों के छः मढल होते थे, जा नीचे लिखे कार्यों की व्यवस्था करते थे—

- (क) नगर का शिल्प श्रीर कला श्रादि।
- (ख) नगर में रहनेवाले विदेशी, जिनकी मृत्यु पर वे उनकी संपत्ति की व्यवस्था करते थे (उसे उनके संब घिया के पास मेज देते थे) \*।

<sup>•</sup> एक विद्वान् ने, जिन्हें हिंदू प्रामाणिक लेखको का उतना श्रिषक ध्यान नहीं रहता, जितना साम्ये। श्रीर द्वलनाश्रो का रहता है, मौर्य राजधानी की इस पौर संस्था के संबंध में मूल से यह समक्क लिया है कि यह फारस के राजकीय शासक-विभाग की नकल पर बनाया गया था।

- (ग) नगर में होनेवाले जन्मो श्रीर मृत्युत्रो का लेखा रखते थे। श्रीर
- (घ) नगर के न्यापार-न्यवसाय श्रौर बने हुए द्रन्यों की न्यवस्था करते थे श्रौर बिक्री की चीजो पर चुंगी वसूल करते थे।

"यही सब कार्य हैं जिनकी व्यवस्था ये सब मंडल श्रालग-श्रालग करते हैं। ये सब मंडल मिलकर या श्रापने सामूहिक रूप में श्रापने विशिष्ट विभागो की देख-रेख भी करते हैं श्रीर सर्वसाधारण के हित के विषयों का भी ध्यान रखते हैं; यथा सार्वजनिक भवनो की मरम्मत, पदार्थों के मूल्यों का नियंत्रण श्रीर बाजारों, बंदरगाहों श्रीर मंदिरों की रक्षा।"

हिर्पण. स्ट्रैबो ने जिन नगर-मजिस्ट्रेटो का उल्लेख किया है, वे पौर-मुख्य या पौरवृद्ध हैं। पॉच सदस्यों के मंडल तथा तीस सदस्या के पूर्ण मंडल से वही व्यवस्था स्चित होती है जो धर्म-परिषदो श्रीर बौद्ध सघ के तीन श्रीर पॉच, दस, बीस श्रीर इससे श्रीधक की गग्रा-पूर्ति श्रीर पतंजिल

यहाँ इस बात का भी घ्यान रखना चाहिए कि विशष्ट (१६.२०) के अनुसार ये पौर लोग राजमंत्रियों के साथ मिलकर संपत्ति आदि की व्यवस्था करते थे।

के पंचक, दशक तथा विशक सघो में थी\*। बृहस्पित ने सामूहिक संस्थाओं में पाँच सदस्यों की समितियों का मी उल्लेख किया है।। बौद्ध संघ में भी कुछ विषयों का निराकरण थोडे ही सदस्यों की उपस्थित में भी हो सकता था। परंतु अधिक महत्त्वपूर्ण विषयों का विचार बीस या अधिक सदस्यों की उपस्थित में ही हो सकता था!। पाटलिपुत्र के पौर का जा वर्णन मिलता है, उसमें हम देखते हैं कि सार्वजनिक हित की बातों का निर्णय अधिक सदस्यों की उपस्थित में ही होता था। समस्त नगर-मजिस्ट्रेटो की समिमिलत सभा रामायण में बतलाए हुए पौर के आम्यंतर अंग से मिलती-जुलती है। आम्यंतर सभा के तो तीस

<sup>#</sup> पाणिनि प्र. १. प्रत श्रीर प्रह पर पर्वजिल का भाष्य।

<sup>ं</sup> द्वी त्रयः पंच वा कार्याः [समूहहितवादिनः । कर्तव्यं वचनं तेषां प्रामश्रेणिगणादिमिः ॥ - —वीरमित्रोहय प्र० ४२७।

<sup>‡</sup> महावगा ६. ४. १. पंच संघा । चतुवगो भिक्खु-संघा पंचवगो भिक्खुसंघा दसवगो भिक्खुसंघा वीसति-वगो भिक्खुसंघा ऋतिरेकवीसतिवगो भिक्खुसंघा । साथ ही देखे। ६. ३. ५. ऋगदि ।

सदस्य होते ये श्रीर बाह्य या सार्वजनिक समा के श्रवश्य ही यथेष्ट श्रिधिक सदस्य होते होगे।

ह रथू द. जैसा कि उत्पर बतलाया जा जुका है, ग्राम को वर्गिन् या वर्गी कहा गया है। वर्ग का अर्थ है—समा या गण-पूर्ति। पाणिनि ने मी इस अर्थ में इस शब्द का व्यवहार किया है (५. १.६०. देखो इस पर काशिका—पंचको वर्गः, दशको वर्गः)। दूसरी समृहिक समाएँ मी वर्गिन् कही गई हैं; अर्थात् जिनका कार्य वर्ग या समा की प्रणाली पर होता था। मित्र मिश्र (बीरमित्रोदय पृ० ११) द्वारा उद्वृत एक धर्मशास्त्र (भृगु) के वचन में पौर, ग्राम और गण को वर्गिन् कहा गया है। [मिलाओ नीलकट द्वारा उद्घृत कात्यायन का वचन—

लिगिनः श्रेसिपूगाश्च विश्वग्जातास्तथापरे। समूहस्थाश्च ये चान्ये वर्गास्तानब्रवीद्भृगुः॥]

महामाष्य ४. २. २. में वासुदेव श्रीर श्रक्त के वर्गों का उल्लेख है। गौतम के धर्मशास्त्र श्रघ्याय ११ के बीसवे श्रीर इक्तीसवें सूत्रों में वर्ग का सामृहिक समा के रूप में उल्लेख है। यथा—

देशजातिकुत्तधर्माश्चाम्नायैरविरुद्धाः प्रमाग्रम् । कर्षक-विश्वन्-पशुपाल-कुसीदि-कारवः स्वे स्वे वर्गे ॥ श्रर्थात् कुषको, विश्वको, पशुपालको, महाजनो श्रौर कारीगरो के वर्गों या समार्क्षों में स्वयं उन्हीं के बनाए हुए नियम ही मान्य या प्रमाण हैं।

यहाँ इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि गौतम के समय में कृषको तक की श्रापनी सभाएँ हुआ करती थीं।

हु २५६. अर्थशास्त्र ( पृ॰ ८६ ) के अनुसार पौर संस्था अपने सिक्के राजकीय टकसाल में ढलवाया करती थी। उसका यह कार्य या तो राष्ट्र-विधान की दृष्टि से इस विचार से होता होगा कि जिसमें राजकीय टकसाल में खराब सिक्के न ढल सके और या केवल आर्थिक विचार से होता होगा। परंतु अधिक संभावना इसी बात की है कि यह कार्थ केवल आर्थिक विचार से होता होगा। परंतु अधिक वंभावना इसी बात की है कि यह कार्थ केवल आर्थिक विचार से होता होगा\*। पर या राजनगर में नगर के व्यापारियों की भी एक समा हुआ करती थी, जिसे नगर कहते थें। यह नाम विशेष रूप से नगर के

<sup>#</sup> बहुत हाल तक इस देश में यह प्रथा थी कि व्यापारी लोग सरकारी टकसाल से अपने सिक्के ढलवाया करते थे।

<sup>†</sup> नैगमाः पौरविष्कः। सित्र मिश्र, वीरमित्रोदय पृ० १२० साथ ही नगराणि करवितानि निगमविण्जां स्थानानि। शाम शास्त्री द्वारा उद्धृत प्रश्न-व्याकरण्-सूत्र-व्याख्यानं। श्रर्थशास्त्र पृ० ४६, पाद-टिप्पणी। धर्म-

व्यापारिया के सब के लिये ही व्यवहृत होता था। अब तक साधारणत: यही समक्ता जाता रहा है कि यह शब्द संघ में सघटित व्यापारियों के लिये प्रयुक्त होता था। परंतु ऐसा समक्ता भ्रमपूर्ण है। ऐसे व्यापारियों या उनके सब के लिये अंगी श्रीर पूग इन दो शब्दों का व्यवहार होता था। परंतु श्रमी तक यह स्पष्ट नहीं हुन्ना है कि इन दोनों में क्या अंतर था\*। हॉ श्रब ऐसा जान पड़ता है कि राजनगर की यह नैगम संस्था ही वास्तव में पीर संस्था की जननी थी। पीर का विकास या तो नैगम से हुन्ना होगा और या उसके श्रास-पास की परिस्थिति से

शास्त्रकारों ने नैगम को सामृहिक संस्थास्त्रों की सूची में रखा है। यथा—

पाषयद-नैगम-श्रेगि-पूरा त्रातगगादिषु । विवादरताकर में उद्धृत नारद का वचन पृ॰ १८॰ ।

श्रेगि-नेगमपाष्यदगणानामप्ययं विधिः। याज्ञवल्स्य, (उक्त प्रंय) ए० १७६ । यहाँ पाष्यद से श्रामिप्राय बौद्धो श्रीर जैनो की धार्मिक संस्याश्रों—गणो श्रीर संघो—से है।

जो कारीगर दक्त नहीं होते थे, वे त्रात्यों में रखे
 जाते थे। देखो पाणिति ५. २. २१. पर पतंजिला
 का माध्य।

हुआ होगा ( § २६१ ). । जातकों श्रीर पाली त्रिपिटिक में नैगम ( नेगम ) शब्द का व्यवहार पौर के लिये
ही मिलता है । आधुनिक अनुवादकों ने इसका अनुवाद
''नगर'' किया है, परंतु वास्तव मे इसका अमिप्राय
राजधानी से है। धर्मशास्त्रों के हिंदू टीकाकार नैगम
और पौर के समानार्थी ही बतलाते हैं। पाली ग्रंथों
में 'नैगम'' शब्द उसी प्रकार जानपद के साथ श्राता है,
जिस प्रकार संस्कृत ग्रंथों में जानपद के साथ पौर आता
है। राजनगर के व्यापारियों के संघ और राजनगर की व्यवस्थापिका संस्था में इतना अधिक संबंध था कि दोनों को लोग
एक ही समझने लगे थे। यही कारण है कि पौर में
व्यापारियों और उनके हितों की प्रधानता रहती हैं!।

 <sup>\*</sup> जातक खंड १. ए॰ १४६—सब्बे नेगमजानपदे ।
 क्टदन्त सुत्त, दीम्ब निकाय, पैरा १२. नेगमा च एव
 जानपदा च ते भवं राजा श्रामन्तयत ।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> चंडेश्वर, विवादरत्नाकर पृ० १७७-१८०. नैगमाः पौराः, नैगम पौरसमूहः ।

<sup>‡</sup> मिलास्रो "श्रेष्ठिन्" जा सदा घनवान् व्यापारी हुस्रा करता था। देखो नीचे पौर सस्या के संघटन का विवेचन।

रामायण में नैगम का उल्लेख सदा पौर के साथ मिलता है, पर उनका उल्लेख इस प्रकार हुआ है कि दोनो अलग होने पर भी परस्पर सबद्ध जान पडते हैं । नैगम का अपना निजी अधिवेशन-भवन और कार्यालय होता था, जिसे 'समा'' कहते थे, जहाँ उसके अधिवेशन होते थे; और पौर-जानपदो की अपनी सभाएँ और चत्वर हुआ करते थे, जिनमें उनके अधिवेशन होते थे। एक स्थान पर हमें यह उल्लेख मिलता है कि एक धनवान और उदार व्यापारी ने नैगम समा के अधिवेशन में यह लिखवाया था कि गोवर्धन नगर के कुछ अधियो के पास मेरा जो धन है, वह असुक असुक दान-कार्यों में लगाया जाय। इस वाक्य का अनुवाद मि॰ सेनर्ट ने इस प्रकार किया है—'यह सब निगम समा के कार्योलय में नियम के अनुसार लिखा दिया गया

कथयन्ति स्म सम्भूय चत्वरेषु समासु च ॥

—वीरमित्रोदय पृ० ४० में मित्र मिश्र द्वारा उद्धृत महाभारत का वचन ।

रामायगा, युद्ध काड, १२७. १६ ।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> गुर्गौः समुदितान् दृष्ट्वा पौराः पा**डुसु**तास्तदा ।

है श्रीर इसकी रजिस्टरी करा दी गई है \*।" इस प्रकार जान पडता है कि नगर की श्रेणियो के साथ नैगम का सबंघ था श्रीर नैगम कदाचित् श्रेणियों से ऊपर होता था।

§ २६० इस प्रकार पौर का व्यापारिक स्वरूप बहुत ग्राधिक स्पष्ट हो जाता है, श्रीर सरकारी टकसाल में पौर नो ग्रापने सिक्के ढलवाता था, उसका हेतु हम केवल श्रार्थिक

<sup>\*</sup> नासिक गुहा शिजालेख । Epigraphia Indica द. ८२. मूल इस प्रकार है—गोवर्धन-वाथवासु श्रेखिसु केलिकिनिकाये २००० वृधि पिडकशत . एत च सर्व सावित निगमसमाय निवध च फलकवारे चिरित्रोति । 'चरित्र' पुस्तको में लिखा जाता था । देखो श्रर्थशास्त्र २. २५ ए० ६२ यहाँ च रेतो का श्रर्थ हो सकता है - जिस प्रकार चित्र लिखा जाता था । धर्म-शास्त्रो के श्रनुसार 'श्रावित'' का श्रर्थ होगा—जिसे सुन कर मान्य श्रीर हस्ताच्रित किया गया हो । सब प्रकार के लेन देन निगम समा में 'श्रावित'' होते थे, श्रर्थात् वहाँ उनकी रिकस्टरी होती थी । हिंदुश्रो में रिकस्टरी की यही प्रथा थी कि लिखा हुश्रा कागज पहले सुन लिया जाता था श्रीर तब उस पर हस्ताच्रर तथा गवाही होती थी ।

ही मान सकते हैं। नैगम सिक्को से साधारणतः यही
ग्रिमिप्राय समभा जाता है कि ये श्रेणियो द्वारा ढलवाए
हुए होते थे। परतु मैं समभता हूँ
कि इनसे उन सिक्को का श्रिमिप्राय लेना
चाहिए जो राजधानी में राज्य की श्रोर से पौर श्रयवा
नगर के व्यापारियो की समा के लिये ढाले जाते थे#। जिन
सिक्को पर मुख्य मुख्य नगरो के नाम श्रकित होते थे, जैसे
उजेनियां, वे पौर सिक्के समभे जा सकते हैं।

§ २६१. पाशिन ३. ३. ११६ के ब्रानुमार निगम शब्द का, जिससे नैगम शब्द निकला है, शब्दार्थ होता

<sup>\*</sup> मिलास्रो स्रर्थशास्त्र ए० ८९. सौवणिकः पौरजान-पटाना रूप्यसुवर्णमावेशनिभिः कारयेत् ।

<sup>†</sup> कनिघम कृत A. S. R. खड १४. पृ० १४८।

<sup>‡</sup> जिस "दोजक" सिक्के पर नेगम शब्द अंकित मिलता है (किन्छम कृत Coins of Ancient India पृ॰ ६४ फलक ३.) उससे यह सूचित हा सकता है कि राजधानी का नाम दोजक था। साथ ही देखो "एरन" सिक्षा (A.S. R. खड १४. पृ० १४८. C. A. I पृ० ६६—-१०२.)

है—वह स्थान या गृह जिसमें लोग जाते हैं। वह राज-भानी का ऐसा स्थान रहा होगा जहाँ क्यापारी और व्यवसायी लोग जाकर आपस में एक दूसरे से मिलते-जुलते होगे,। उसी निगम से सबद्ध लोगों की संस्था नैगम कहलाती थी।

## अहाइसवाँ प्रकरण

## जानपद श्रीर पौर के राजनीतिक कार्य

६ २६२. ऐसा जान पड़ता है कि जानपद का संबंध सुख्यतः राष्ट्र-संघटन और राजनीति के मामलो से था।

जानपद और जैसे वे राजकीय टकसाल के ऋघिकारी सिक्कों की ढलाई से सोने के सिक्के ढलावाया करते थे\*,

स सान के सिक्क दिल्याया करते यह, उनके संबंध में श्रीर जितने कामों का उल्लेख हुआ है, वे सब प्रायः इसी प्रकार के हैं। उनका यह एक काम श्रायिंक स्वरूप या ढंग का जान पड़ता है। माजुम होता है कि जानपद को इस बात का निर्णय करना पड़ता था कि देश मे लेन-देन का काम चलाने के लिये कितने सिक्का की श्रावश्यकता है; श्रीर कदाचित् उन्हें सिक्का की तील श्रोर शुद्धता के संबंध में मी कुछ देख-रेख रखनी पड़ती थी, क्योंकि एक दो स्थानों में इस बात का भी उल्लेख मिलता

<sup>#</sup> श्रर्थशास्त्र २ १४ ३२

है कि प्रजा को इस बात की शिकायत करनी पड़ी थी कि सरकार ने सिक्को में कुछ खे। ट मिलाया है।

§ २६३. राष्ट्र-सघटन सबधी सभी बातों में जानपद के साथ सदा पौर का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार

पीर श्रीर जान-पद के राष्ट्र-संघटन सबधी कार्य यह सिद्ध होता है कि पौर के हाथ में दोहरे काम थे। एक तो उसे राजधानी के स्थानिक स्वराज्य की व्यवस्था करनी पढती थीं, श्रीर दूसरे वह राष्ट्र संघटन

वर्षधी विषयों की व्यवस्था करनेवाली सस्था या समा यी। जैसा कि इम आगे चलकर बतलावेंगे, ऐसी सस्थाएँ अपना यह अंतिम कार्य विशेषतः प्रातीय राजधानिया में स्वयं ही करती थीं। अधिक महत्त्व के विषयो का विचार और निर्णय जानपद और पौर दोना सस्थाओं के सम्मिलित अधिवेशन में हुआ करता था। उस समय वे दोना सस्थाएं मिलकर इस प्रकार बिलकुल एक हो जाती थीं कि दोने। एक ही समभी जाती थीं और उनका उल्लेख एक-बचन में होता था। यह एकता इस कारण होती थी कि जानपद के अधिवेशन का स्थान और कार्यालय स्वयं राजधानी में ही होता था।।

देखे। त्रागे § २८० में मृच्छुकटिक मे त्राए
 हुए उल्लेख का विवेचन तथा दूसरे ऐसे उल्लेख

§ २६४. इन सस्याश्रो को जिस प्रकार के कार्य संपन्न करने पड़ते थे, उनके कुछ उदाहरण लीजिए। युवराज की नियुक्ति के सबंघ में निर्णय करने के लिये पौर श्रौर जानपद दोनों श्राकर ब्राह्मणो तथा नेताश्रो या जनमुख्यो के साथ मिलते हैं । श्रापस में विचार श्रौर परामर्श करने के उपरांत वे राजा से निवेदन करते हैं कि श्राप उन राज-कुमार का राज्याभिषेक करें, जिन्हें हम लोग चाहते हैं।

जिनसे यह सूचित होता है कि उनका स्थान राजधानी में ही होता था।

रामायस्य ऋयोध्या कांड २. १६-२२ ।
 ब्राह्मेस्या जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सह ।
 समेत्य मन्त्रियत्वा त समतागतनुद्धयः ॥
 अनुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं वृपम् ।

सरामं युवराजानमिषिञ्चन्व पायिव ॥
इच्छामे। हि महाबाहु रघुवीर महाबज्जम् ।
† उक्त प्रथ श्रीर काड, श्लोक २६-५१।
ते तमूचुर्महात्मान पौरजानपदैः सह।
बहवा नृप कल्याचा गुचाः पुत्रस्य सन्ति ते ॥

इत्त्वाकुम्याऽपि सर्वेम्या ह्यतिरिक्तो विशापते । ..... वम्व भरताग्रजः ॥

यदा त्रजित संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा । गरवा सौमित्रिसहिता नाविजित्य निवर्त्तते ॥ पौरान्स्वजनविन्नत्यं कुशलं परिपृच्छिति ।

उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति।
प्रजापालनत्त्वजो न रागोपहतेन्द्रियः।
स्राशसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा।
स्राभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः॥
(कुंमकोण्म् सैस्करण्)

सस्या के सामूहिकं अर्थ में "जन" शब्द का व्यवहार देखने के लिये मिलाओ अशोक का 'जन धम्मयुतं' (स्तंम लेख-माला ७.)।

श्राधुनिक रामायण का रचना काल जानने के लिये रामायण के सबध में जैकेबी का विवेचनात्मक निवध (दास-रामायण) देखना चाहिए। जान पड़ता है कि मूल प्रंय राजकुमार राधव के। युवराज श्रीर रत्तक बनाना चाहते हैं। परतु मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुन्ना है जिसकी त्राप लाग कृपा कर निवृत्ति करे । हे शासका या राजाश्रो ( राजानः ), यद्यपि मैं घर्म के अनुसार इस देश का शासन करता हूँ, फिर भी क्या कारगा है कि श्राप सब महानुभाव मेरे पुत्र का यौवराज्याभिषेक कराना श्रौर उसे उच श्रिधिकारो से युक्त कराना नाहते हैं !'' पौर-जानपद के सदस्यों के लाय और प्रतिनिधि लोग अपने कारण बतलाते है। वे कहते हैं कि समस्त इच्चाकुन्नी में योग्यता के विचार से राम सर्दश्रेष्ठ है, उनका जन्म भरत से पहले हुआ है, वे वीर है; श्रीर वे सदा वीरो का कुशल-मगल पूछा करते है। समस्त उत्सवों ग्रोर पवों ग्रादि में वे प्रधान रूप से सम्मिलित होते हैं; वे शासन श्रादि के सिद्धातों से मली-माँ ति परिचित है, देश उन्हें श्रपना स्वामी बनाने का इच्छुक है; श्रौर केवल राज्य या राजधानी के लोग ही नहीं, बल्कि पौर-जानपद भी-उनके आभ्यंतर और बाह्य दोनी अग-उनकी प्रशंसा करते हैं। वे लोग जिन कारणो से ज्येष्ट

की रचना ई॰ पू॰ ५०० के लगमग हुई थी, स्त्रोर ई॰ पू॰ २०० के लगभग वह फिर से दोहराई गई थी। (J B O R S ४. २६२)

राजकुमार को युवराज बनाना चाहते हैं, उनसे राजा का सतीय हो जाता है। जब राजा इस बात का वचन देते हैं कि श्राप लोगो की कामना पूर्या की जायगी, तब सब लोग उस उत्तर से श्रपनी प्रसन्ता स्चित करने के लिये घोष करते हैं \*! इसके उपरात राजा का मायग होता है जिसमें वे यह वतलाते हैं कि यह निश्चय किस प्रकार कार्य रूप में परिग्यत होना चाहिए। इसके उपरात राजा को यह परामर्श देनेवाले पौर लोग बहुत श्रिष्ठक सतुष्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से प्रमागित

उक्त प्रथ श्रौर काह, श्रध्याय ३ श्लोक २-५ ।
 श्रहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम।
 यन्मे स्वेष्ठं प्रिय पुत्र यै।वराजस्थमिन्छ्य ।।

यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवीपकल्प्यताम् । राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानमूत् ॥ शनैस्तस्मिन्प्रशान्ते च जनघोषे नराघिप ॥ † उक्त प्रथ, काह, श्रौर श्रध्याय, श्लोक ४६ ॥ ते चापि पौरा त्रुपतेर्दचस्तच्छ्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु । नरेन्द्रमामन्त्र्य ग्रहाणि गत्वा देवान्समानचु रिभप्रहृष्टा । ॥ उक्त ४ . १ ॥ हो जाती है कि पौर शब्द पौरो श्रौर जानपदों दोनें। का सूचक श्रौर बोधक है।

§ २६५. यही पौर-जानपद फिर एक समूह में श्रिभ-षेक के कृत्य में सम्मिलित होने के लिये श्राते है#। यद्यपि

श्रमिषेक में जनता के प्रतिनिधि-स्वरूप उनकी उप-स्थिति; वे उत्तराधि-कार में बाधक हो सकते हैं।

समस्त सस्या की उपस्थित मान ली गई थी, तथापि वास्तव में व्यक्तिशः विमागो या त्रागो के प्रधान या मुख्य ही उपस्थित थें। जैसा कि धर्मपाल के ताम्रलेख में उिद्धाखित हैं‡, समस्त

पाचाल देश के केवल वृद्ध लाग ही कान्यकुब्ज में राज्या-भिषेक के अवसर पर उपस्थित हुए थे। गुज्याभिषेक के

- # उक्त ग्रंथ श्रीर काड, श्रध्याय १४. श्लोक ५२। उपतिष्ठति रामस्य समग्रममिषेचनम्। पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्चलि.॥
- † उक्त; स्त्रोक ४०। पौरजानपदश्रेष्ठाः नैगमाश्र गर्णैः सह।
- I Epigraphia Indica. खंड ४. ए० २४८।

गतेष्वय तृपे। भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः। मन्त्रियत्वा ततश्रके निश्चयक्तः स निश्चयम्॥

सब कृत्य समाप्त हो जाने पर राजा केवल श्रेणिया के मुख्यों की पिंतयों के। ही अभिवादन करता है ।

श्रन्यान्य राजकीय कृत्या में भी पौर के बड़े श्रीर प्रतिष्ठित लोग या पौर-वृद्ध ही सिम्मिलत होते थे।

साथ ही पीर-जानपद उत्तराधिकार में बाधक है। सकते थे, श्रीर जा राजकुमार उन्हें श्रमिप्रेत न होता था, उसका राज्याराहणा ने लोग रोक सकते थे।।

§ २६६. मृच्छुकटिक नाटक में जो राज्यकाति दिखाई गई है, उससे पौर-जानपद के राष्ट्र-संघटन समधी अधिकारों के एक और अग पर भी प्रकाश पड़ता है। राजा के कुशासन के कारण अधियों के सब के प्रधान या मुख्य पर अत्याचार होता है; और इसिंजये राजा राज्यच्युत कर दिया जाता है +। राज्यच्युत राजा का माई पौरों के। विश्वास

<sup>#</sup> वीरमित्रोदय रहाकर ११४।

<sup>†</sup> वीरमित्रोदय ६० ४१७. देवयात्रा में — ततोर्चास्नपन-स्याते पौरैवृ इपुर:सरैः।

<sup>🕇</sup> महामारत, उद्योगपर्व, १४६, २२-२३।

<sup>+</sup> देखो "चारुदत्त का अभियोग" का C. W. N. १६. पृ० २. में अनुवाद।

लोग इस बात का पता लगावें कि पौरो स्रौर जानपदो के स्रातिक भाव क्या हैं। उदाहरणार्थ वे गुप्तचर स्रपने विषय की चर्चा इस प्रकार स्रारम्म करें—

'हम लोग सुनते हैं कि राजा में सभी आवश्यक गुण वर्तमान हैं। परतु हम लोग उनमें वे गुण नहीं पाते, क्योंकि राजा रेना और कर के लिये (धन मॉगकर) पौरों और जानपदों के। पीड़ित करता है ।''

यदि इस वाद-विवाद में समासद लोग राजा का पल् लेते श्रीर उसकी प्रशंसा करते थे, तो गुप्तचर या गूढ पुरुष राजा श्रीर प्रजा के मध्य के पुराने इकरार श्रीर उसके सब घ के हिंदू सिद्धात का स्मरण दिलाते थे, जिससे राजत्व प्रथा का श्रारम हुआ या श्रीर जो राजत्व का मूल श्राधार था। वे कहते थे—

## अर्थशास्त्र १. १३. ६ ।

गूहपुरुषप्रशिषिः ऋतमहामात्यापसर्पः पौरजानपदानपसर्पयेत् सित्रशो द्विन्द्वनस्तीर्थसभाशालापूगजनसमवायेषु विवाद कुर्युः। सर्वगुर्यसम्पन्नश्चाय राजा अयुवते । न चास्य कश्चित् गुर्यो हश्यते य. पौरजानपदान् दर्यहकराम्या पीहयवीति ।

दहकराम्या के ग्रार्थ के स्पष्टीकरण के लिये श्रार्थशास्त्र १३. ५. १७६ ( ए० ४०७ ) का दह शब्द मिलाग्रो। "(क्या यह बात नहीं है कि) जिस समय अराजकता फैली और उससे प्रजा पीड़ित हुई, उस समय प्रजा विवस्तत के पुत्र मनु के पास गई थी। वहाँ उन लोगो ने कर के रूप मे राजा का अंश निश्चित कर दिया था कि राजा फसल का छुठा अंश ले और व्यापार-व्यवसाय की चीजो के मूल्य का नगद दसवाँ हिस्सा ले। प्रजा के योगन्तेम के लिये राजाओं का इतना ही अंश निश्चित हैं \*।"

§ २६८. महाभारत में कहा है कि राजा उसी मंत्री को मंत्र या राज्य की नीति और शासन या दंड का अधिकार प्रदान करे, अर्थात् उसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनावे, जिसने धर्म के अनुसार पौर-जानपद का विश्वास संपादित

<sup>#</sup> तत्र येऽनुप्रश्सेयुः वानितरस्वं च प्रतिषेषयेत् । माल्यन्यायाभिभूवाः प्रजा मनुं वैवस्वत राजानं चिक्तरे । धान्यबद्भाग पर्यवद्शमागं हिरस्य चास्य मागधेयं प्रकल्य-यामासुः । तेन मृता राजानः प्रजाना योगच्चेमवहाः तेषां किल्बिषमदरहकरा हरन्ति ।

श्चर्य शास्त्र ( पृ॰ २३ )

<sup>&#</sup>x27;शृत' शब्द के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिये मितान्त्रा (विज्ञानेश्वर) में का इस शब्द का अर्थ मिलाओं।

किया हो # । जब राजा श्रापने मित्रया की समा में राज्य की नीति या मत्र के सब घ में वाद-विवाद करके निश्चय प्रधान मंत्री की कर लिया करता था, तब वे निश्चय निश्चित्त और पौर- राष्ट्र श्रार्थात जानपद के समज्ञ उनकी जानपद सम्मित के लिये (यहाँ दशीयेत् शब्द है, जिसका शब्दार्थ है — दिखलाने के लिये ) उपस्थित किए जाते थे; श्रीर यह काम राष्ट्र या जानपद के प्रधान के हारा, जिसे राष्ट्रीय कहते थे, किया जाता था । यह बात विशेषतः इसिलये श्रावश्यक होती थी कि श्रमाधारण करो श्रादि की स्वीकृति, जैसा कि हम श्रमी श्रागे चलकर बतलावेगे, उन्हीं लोगों के हाथ में होती थी।

§ २६६. मंत्रिया की ऋवस्थिति एक बहुत बड़ी सीमा तक पौर-जानपद की प्रसन्नता और विश्वास पर ही निर्भर

<sup>#</sup> महाभारत (कुम्मकेाग्रम्वाला सस्करण्) शांति पर्व ८३. ४५-४६ ।

तस्मै मन्त्रः प्रयोक्तन्या दर्गडमाघित्सता रूप । पौरजानपदा यस्मिन्त्रिश्वासं घर्मता गताः ॥ † उक्त प्रन्थ ग्रौर पर्व, ८५. ११-१२ । श्रष्टाना मन्त्रिणा मध्ये मन्त्रं राजोपघारयेत् । ततः सप्रेषयेद्वाष्ट्रे राष्ट्रीयाय च दर्शयेत् ॥

करती थी। मंत्री चक्रपालित, जो पश्चिमी प्रात में स्कंद्गुप्त का प्रांतीय प्रधान शासक था, एक सार्वजनिक लेख मे इस बात का उल्लेख करता है कि मैंने थोड़े ही समय तक शासन करके प्रजा तथा नागरों का विश्वास सम्पादित किया है और मैंने पौर-वर्गों या पौरों की सभा को सब प्रकार से प्रसन्न किया है । अत में वह इस बात की प्रार्थना करता है कि नगर की वृद्धि हो और वह पौर के प्रति निष्ठ हों।

§ २७०. बढे वढे साम्राज्यों में प्रांतीय राजधानियाँ हुन्ना करती थीं। जान पड़ता है कि इस प्रकार की प्रत्येक राजधानी में एक स्वतंत्र पौर-संस्था हुन्ना करती थीं। ऐसी श्रवस्थाश्रों में केवल पौर का ही उल्लेख पाया

<sup>#</sup> विश्रम्ममल्पेन शशाम योऽस्मिन्कालेन लाेकेषु स नागरेषु । या लालयामास च पौरवर्गान् ..॥

ईसवी सन् ४५७-५ का जूनागढ़वाला शिलालेख। पलीट कृत C. I. I. ( G. I. ) खंड ३. ए० ७। पलीट के पाठ में "श्रल्पे" श्रीर "काले" से जो "न" पृथक किया गया है, वह ब्याकरण की दृष्टि से श्रसम्मव है।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> फ्लीट कृत उक्त ग्रंथ, पृ० ६१ । नगरमपि च भूयाद्वृद्धिमस्पौरजुष्टम् ।

जाता है। वहाँ कोई ऋजग जानपद संस्था नहीं होती थी; श्रीर ऐसा जान पड़ता है कि प्रधान राजधानी में ही जानपद-संस्था होती यी जो समस्त देश का पौर और प्रांतीय प्रतिनिधित्व करती थी । यदि मत्री का सरकार कोई व्यवहार अनुचित होता था, तो पौर उस पर तुरत विगड़ जाते थे। अशोक के समय में उत्तरापय की राजधानी तक्षिशला थी; श्रीर इस बात का उल्लेख मिलता है कि केवल तक्तशिला के पौर विरुद्ध हो गए ये या बिगइ खड़े हुए ये। पिता सम्राट श्रशोक ने अपने पुत्र कुणाल का उन्हें शाव करने के लिये भेजा था । राजकुमार का स्वागत और ग्रमिनदन करते समय पौरों ने म्राकर उससे कहा था-"हम लोग श्रीमान् सम्राट् के प्रतिनिधि के विरुद्ध नहीं हुए हैं श्रीर न महाराज श्रशोक के ही विरुद्ध हुए हैं, बल्कि इम लोग दुष्ट मित्रया के विरुद्ध हुए हैं, जो यहाँ आए हैं और जो हम लोगों के प्रति उद्द ड हैं ( हम लोगों का श्रपमान करते है \* )।

राज्ञोऽशोकस्यात्तरापथे तत्त्वशिलानगरं विरुद्धम् । श्रुव्या च राजा स्वयमेवाभिप्रस्थितः । ततोऽमात्यैर-भिहितः । देव कुमारः प्रेप्यता स संनामयिष्यति । स्रय

**<sup>\*</sup> दिव्यावदान पृ० ४०७-०८ ।** 

श्रशोक के शिलालेखों से हमें इस बात का पता चलता है कि उसने यह श्राज्ञा दे रखी थी कि तक्षशिला में मत्री-गण्य प्रति तीसरे वर्ष श्रपना पद छोड़ तक्षशिला के पौर का श्रांदोलन दिया करें; श्रौर उनके स्थान पर नए मंत्री मेजे जाया करें । दूसरी प्रांतीय राजधानियों के मंत्री लोग प्रति पाँचवें वर्ष वदले जाया

राजा कुनालमाहूय कथयति—वस्य कुनाल गमिष्यसि वक्षिशालानगरं सनामयित्रम् । कुनाल उवाच—परं देव गमिष्यामि....... अनुप्रेंग् वक्षिशालामनुप्राप्तः । श्रुत्वा च वक्षिशालापेरा अर्षत्रिकानि योजनानि मार्गशोमा नगरशोमा च कृत्वा पूर्णकुम्मैः प्रत्युद्गताः । वक्षित च—

श्रुत्वा वच्शिजापौरा रत्तपूर्यघटादिकान् । गृह्य प्रत्युजगामाशु बहुमान्या रुपात्मजम् ॥

प्रत्युद्गम्य कृताञ्जिषिरवाच । न वयं कुमारस्य विरुद्धाः न राज्ञोऽशोकस्यापि तु दुष्टात्मानोऽमात्या श्रागत्यास्माकम-पमानं कुर्वन्ति । यावत्कुनाको महता सन्मानेन तत्त्वशिका प्रवेशितः ।

# नगलजनस अकस्मा पिलबोधे व अकस्मा पिलिकि-लेसे व नो सिया ति एताये च अठाये इकं धंमते पचसु पंचसु वसेसु निखामियसामि ए अखलसे अचड... सिलनालम्मे करते थे। परंतु तत्वशिला श्रीर उज्जियनी के संबंध में इस नियम का अपवाद हुआ करता था। किलग के जिन शिलालेखों को शिलालेख-विद् लोग "विशिष्ट आशाएँ" कहते हैं, उनमें यह कहा गया है कि महाराज अशोक ने मंत्रियों के परिवर्तन के नियम पर इसिलये जोर दिया था कि जिसमें "नगरजन" अर्थात् पौर-संस्था सहसा उत्तेजित न हो जाय और संकट में न पड जाय। (नगलजनस अकस्मा पिल्विषेधे व अकस्मा पिलिकेलेसे व नोसियाति)। स्पष्ट ही है कि यह उल्लेख पौरों के उस प्रकार सहसा उत्तेजित होने के संबंध में है, जैसा कि दिन्यावदान में वर्णित तज्वशिला का आदीलन है।

हे। सित एवं श्रठं जानितु तथा कलंति श्रथ मम श्रनुसथी ति उजेनिते पि चु कुमाले एतायेव श्रठाये निखामयिस... हेदिस मेव वगं नो च श्रतिकामयिसति तिनि वसानि हेमेव तखिसलाते पि श्रदा श्र...ते महामाता निखमिसित ...इत्यादि इत्यादि ।

<sup>—</sup> घोली संस्करण, ंक्तियाँ ० — २५. मैंने J. B. O. R. S. के खड ५ (१९१८) पृ० ३६ में इस शिलालेख के महत्त्व का विवेचन किया है।

श्रभाग्यवश हमें ऐसे राष्ट्र-संघटन सबंधी श्रपमानी के क्योरे नही मिलते, जिनके कारण पौर लोग विरोधी या शत्रु हो गए थे श्रीर जिनके श्राघार पर यह कहा जा सके कि उनका श्रराज-मक्त होना ठीक श्रीर न्यायसगत था। जो हो, पर पौर इतने प्रखर राजनीतिश थे कि वे राजा के प्रति राजमिक श्रीर मंत्रियों के प्रति श्रराज-मिक्त का श्रंतर समम सकते थे।

\$ २७० (क) कर या राजस्व के सब घ में पौर-जानपद का प्राय' उल्लेख मिलता है। कर साधारण नियम या कानून के अनुसार निश्चित होते थे। परंतु प्राय' ऐसी आवश्यकताएँ पड़ती थीं और अवसर आते थे जिनमें राजा को प्रजा से विशिष्ट कर देने के लिये कहना पड़ता था। ये कर या तो प्रण्य और प्रेमोपहार के रूप में होते थे या जबरदस्ती बस्ल किए जाते थे और या इसी प्रकार के और किसी रूप में हुआ करते थे\*। यह प्रकट होता है कि इस प्रकार के करों का प्रस्ताव सब से पहले पौर-जानपद के सामने उपस्थित किया जाता था। अर्थ-शास्त्र के अनुसार राजा को पौर-जानपद

<sup>\*</sup> इंडियन एन्टीक्वेरी १९१८ पृ० ६० में जायसवाल का लेख।

से ऐसे करो की मित्ता मॉगनी पड़ती थी 1 श्रमी ऊपर हम बतला चुके हैं कि जब राजा बहुत श्रधिक कर लगाता था, तब पौर श्रौर जानपद की उपसमितियों में उससे होनेवाले कप्टो का विवेचन होता था श्रौर उस पर वाद-विवाद हुआ करता था। कौटिल्य ने कहा है कि एक परास्त श्रौर श्रघीनस्य देश के शासक ने पौर-जानपद के। श्रपने ऊपर कुपित कर लिया था श्रौर पौर-जानपद ने श्रपने राजा के लिये धन श्रौर सेना एकत्र करके उस विद्रोही राजा का परामव किया था।

यदि कोई प्रातीय शासक या शून्यपाल युद्ध के लिये कर उगाइने की घमकी देता था, तो उठके परियाम-स्वरूप जनता में असवोब भी फैला करता था। अर्थशास्त्र से स्वित होता है कि जिस समय कोई शत्रु राजा अपनी सेना लेकर युद्ध-त्रेत्र में जाता था, उस समय कौटिल्य के दूत किसी प्रांतीय शून्यपाल के नौकर बनकर पौर-जानपदों से गुप्त रूप से मित्र बनकर कहा करते थे कि शून्यपाल ने

<sup>#</sup> श्रर्यशास्त्र ५. २. ६०।

एतेन प्रदेशेन राजा पौर-जानपदान् भिन्तेत् ।

र श्रर्थशास्त्र १३. ५. १७६।

कोशदग्रद्धानमवस्याप्य ःयदुपकुर्वागाः पौरजानपदान् कोपयेत्।

कुपितैस्तैरेन घातयेत् प्रकृतिमिरुपन् ष्टमपनयेत् ॥

ब्राज्ञा दी है कि ज्यों ही राजा लीटकर आर्वे, त्यो ही प्रजा से कर वसूल किए जायं। और जब इस विषय पर मत देने के लिये पौरा की सार्वजनिक समा होती थी, तब रात के समय गुप्त रूप से उनके नेताओं का काम तमाम कर दिया जाता था और दूत लोग यह अफवाह फैला देते थे कि ये हत्याएँ इसी लिये हुई हैं कि ये लोग शून्यपाल के प्रस्ताव का विरोध करते थेक। यह आशा की जाती थी कि इससे

## \* अर्थशास्त्र १२. २. १६३।

दुर्गेषु चास्य शूत्यपालासन्नास्यत्रियाः पौरलानपदेषु
मैत्रीनिमित्तमावेदयेयुः । शूत्यपालेनोक्ता योघाश्च श्रिषकरयास्याश्च कुच्छ्रागतो राजा जीवन्नागमिष्यति, न वा प्रसद्यः
वित्तमार्जयध्वममित्राश्च इत इति । बहुलीभृते तीक्णाः
पौरान्निशास्त्राहारयेयुः मुख्याश्चामिहन्युः एवं क्रियन्ते ये शूत्यपालस्य न शुश्रूषन्ते इति । शूत्यपालस्थानेषु च सशोगितानि शस्त्रवित्तवन्धनान्युत्स्वलेयुः । ततस्सित्रियाः शूत्यपालो
धातयति विलोगयति च इत्यावयायुः ।

उक्त उद्धरण में के "बहुलीभूते" का जातक २. ४५ के "एबहुल" श्रीर मिक्सम निकाय के गोपक मग्गलान सुत्त में के "संबहुलेहि" के साथ मिलान करना चाहिए, जहाँ "सबहुल" से ऐसी समा का श्रीघवेशन करना स्वित होता है जिसमें किसी विषय का बहुमत द्वारा नियकरण होता हो। शत्रु के देश में मतमेद श्रौर विरोध उत्मन होगा श्रौर वह दुर्वेल हे। जायगा।

रहदामन् ने, जैसा कि उसने अपने शिलालेख में कहा है, अपने मंत्रियों के समद्ध यह प्रस्ताव उपस्थित किया था कि मौयों के विशाल जलाशय सुदर्शन ताल का जोणोंद्धार करा दिया जाय। परंतु उसके मंत्रियों ने उसका वह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था। इस पर रहदामन् ने अपने निज के घन से उसकी मरम्मत कराई थी। वह कहता है कि इस काम के लिये मैंने आर्थिक सहायता माप्त करने के लिये पौर-जानपद जन या सस्या का कष्ट नहीं दिया \*। इससे ठीक पहले उसने यह मी कहा है कि में अपनी प्रजा से उतना ही कर उगाहता हूं, जितना कि मुम्मे (हिंदू-धमंशास्त्रानुसार) प्राप्तव्य हैं।

† यथावरप्राप्तैर्वेलिशुल्कभागै. १ १४।

<sup>\*</sup> Epigraghia Indica खड ८, पृष्ठ ४४ । अपीडियत्वा करविष्टिप्रण्यिकियामिः पौर-जानपद जन स्वस्मात्कोशा (न्) महता घनौघेन अनितमहत्ता च कालेन """ सेतुं " "कारितम् । "" अग्रास्मिन्नर्धे महाज्ञपस्य मितिष्ठचिवकर्मसचिवैरमात्यगुण्समुद्युकौ एयतिमहत्त्वाद्भेदस्यानु स्साहविमुखमितिमः प्रत्याख्यातारंम ""इत्यादि ।

सुदर्शन एक बहुत बड़ा ताल या जिससे खेतों की सिचाई का काम लिया जाता या। राजधानी पहाड़ी के अपर स्थित थी और उस जलाशय से सबसे अधिक लाम उन्हीं जानपद लोगों के। होता था। जब तक हम यह बात न मान लें कि पौर और जानपद दोनें। मिलकर व्यय स्वीकृत करते थे, तब तक हस बात का कोई ठीक-ठीक खुलासा नहीं हो सकता कि राजा पौरों के। इसके लिये क्यों कष्ट देता।

§ २७१. महाभारत में एक ऐसे वक्तन्य का उदाहरख पाया जाता है जो राजा के द्वारा उस समय उपस्थित।किया जाता

था जिस समय पौर-जानपद से कुछ पौर-जानपद के विशिष्ट श्रीर नए कर माँग जाते थे। मेंने यह वक्तव्य या माषण सन् १६११ में ही उद्धृत किया था; परंतु खारवेल के शिलालेख से पौर श्रीर जानपद की सम्मिलित सस्था का स्वरूप विदित होने से पहले उसका राष्ट्र-संघटन संबंधी ठीक-ठीक स्वरूप प्रकट नहीं हो सका था। इस वक्तव्य या भाषण से ठीक पहले जो पद है, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि उससे यह

प्रकट होता है कि पौर-जानपद से व्यय के लिये धन स्वीकृत कराने के वास्ते राजा के। किन उपायो का अवलम्बन करना पड़ता था! जानपद की समा में बहुमत प्राप्त करने का उपाय दिया गया है और जानपद के। परास्त वरने में राजा की वेईमानी का भदा-फोड़ किया गया है। साथ ही उस उपाय से यह भी प्रमाणित होता है कि पौर-जानपद का अधिकार और वल धर्माशास्त्रानुमोदित था \*। (महाभारत के अनुसार) किसी भावी आपित्त से वचने का उपाय करने के लिये राजा लोग धन एकत्र करके रखते हैं। समस्त पौर-जानपदों (अर्थात् समस्त सदस्यों) की, जो अधिवेशन में सम्मिलित या संश्रित हो अथवा जो विश्राम कर रहे हों (अर्थात् उपाश्रित हों), अर्थात् उनमें से प्रत्येक की, चाहे वे धनवान न भी हो (राजकीय) अनुकम्पा या सहानुभृति विदित करा दी जानी चाहिए। उनके बाह्य जोग में मेद उत्पन्न किया जाना चाहिए और मध्य जनें की भावी भावि अपनी और मिला लेना चाहिए। जब

<sup>#</sup> महाभारत, शातिपर्वं, ऋ० ८७, स्लोक २३-२५. (कुंभकोण्मू स०)।

श्रापदर्थे च निचयान्।जानो हि विचिन्वते । राष्ट्रश्च के।श्रभूतं स्यात्कोशो वेश्मगतस्तथा ॥ पौरजानपदान् सर्वान्सिश्रतोपाश्रितास्तथा । यथा श्रचयनुकम्पेत सर्वान्स्वल्पधनानि ॥ बाह्य जनं मेदियत्वा मोक्तव्या मध्यमः सुखम् । एवं नास्य प्रकुप्यन्ति जनाः सुखितदुःखिताः ॥

राजा इस प्रकार कार्य करेगा, तब लोग उत्तेजित या कुपित नहीं होंगे, चाहे वे (उस मार के।) हल्का समर्भे या मारी। तब धन मॉगने से पहले राजा के। उनके पास जाना चाहिए और उन्हें सम्बोधन करके माध्या के द्वारा राष्ट्र (जानपद) के। इस प्रकार बतलान। चाहिए कि देश पर यह आपत्ति आ रही हैं ।

\* उक्त प्रथ, पर्व श्रोर श्र॰, श्लोक २६-३४ ।
प्रागेव द्व धनादानमनुभाष्य ततः पुनः ।
सिन्नपत्य स्विविषये भयं राष्ट्रे प्रदर्शयेत् ॥ २६ ॥
इयमापत्ससुरान्ना परचक्रभयं महत् ।
श्रापि चान्ताय कल्पन्ते वेखोरिव फलागमाः ॥ २७ ॥
श्रारयो मे समुत्थाय बहुमिर्दस्युभिः सह ।
इदमात्मवधायेव राष्ट्रमिच्छन्ति बाधितुम् ॥ २८ ॥
श्रारयामापदि धोराया संप्राप्ते दारुखे भये ।
परित्राखाय भवतः प्रार्थियये धनानि वः ॥ २९ ॥
प्रतिदास्ये च भवता सर्वं चाहं भयक्तये ।
नारयः प्रतिदास्यन्ति यद्धरेर्यं बलादितः ॥ ३० ॥
कलत्रमादितः कृत्वा सर्वं वो विनशेदिति ।
शरीरपुत्रदारार्थमर्थसञ्चय इष्यते ॥ ३१ ॥

"देखो, यह एक भय उत्पन्न हुआ है। शतु की बड़ी भारी सेना आई है। इससे हमारे अत की उसी प्रकार सूचना मिलती है, जिस प्रकार बॉस में फल का आगम होने पर उसके अत की सूचना मिलती है । हमारे शत्रु लोग दस्युओ (विदेशी जगलियों) की सहायता से हमारे राज्य के। हानि पहुँचाना चाहते हैं। परंतु उनका यह प्रयन्न

नदामि वः प्रमावेण पुत्रासामिव चोदये।
यथाशक्युपग्रह्सामि राष्ट्रस्यापीडया च वः॥ ३२॥
ग्रापस्वेव निवोद्धव्यं भवद्भिः सगतिरिह।
न वः प्रियतरं कार्य्यं धनं कस्याचिदापदि॥ ३३॥
इति वाचा मधुरया श्लक्ष्या से।पचारया।
स्वरश्मीनभ्यवसुजेद्योगमाधाय कालवित्॥३४॥

# इमारे यहाँ के गाँवों में जब बाँस फलता है, तब उसका मालिक बहुत चितित होता है, क्यों कि इससे यह सूचित होता है कि सारी बँसवाड़ी या सब बॉस नष्ट हो जायँगे। बॉस का फूल देखने में धान की बाल की तरह होता है।

† मनु (१०-४५) श्रौर महामारत शांतिपर्व (६५-१३-१७) दोनो में 'दस्यु' एक ऐसा पारिभाषिक शब्द है जे। विदेशी जातियों का सूचक है। स्वयं उन्हीं के लिये आत्मवध के तुल्य प्रभागित होगा। हे महाशया, यह घोर श्रीर दारुण भय प्राप्त होने के कारण इससे भ्राप लोगो का परित्राण करने के लिये मैं श्राप लोगो से धन की प्रार्थना करता हूं । जिस समय इस विपत्ति का श्रत हो जायगा, उस समय मैं श्राप लोगो का समस्त धन पूरा-पूरा लौटा दूँगा। युद्ध में यदि शत्रु लोग बलपूर्वक यहाँ से कुछ उठा ले जाय गे, ता वह वे नही लौटावेंगे। कलत्र या परिवार से लेकर श्रीर जो कुछ श्राप लीगो के पास है, वह सब वे लोग नष्ट कर देंगे। केवल शरीर, स्तान श्रीर दारा की रत्ता के लिये ही घन की श्रावश्यकता है। श्राप लोगो की सख-समृद्धि से मैं उतना ही आनंदित होता हूँ जितना कि स्वयं अपने पुत्रो की सुख-चमृद्धि से होता हूँ। बिना आप लोगो को या राष्ट्र को पीडित किए हुए मैं श्राप लोगों से उतना ही घन लूँगा, जितना त्राप लोग त्रपनी-त्रपनी शक्ति के त्रानुसार दे सर्केंगे। श्रापत्तिया के समय मान्य सभा (भवद्भिः सगतैः ) को भार वहन करना चाहिए । श्रापत्ति के समय श्राप लोगो को घन अधिक प्रिय न होना चाहिए।"

इस प्रकार मधुर श्रीर सद्भावपूर्ण बातो से श्रीर सजनता दिखलाते हुए (से।पचारो) राजा लोग धन प्राप्त करने के लिये (धनादान) श्रपना वक्तव्य उपस्थित किया करते थे। जब धन माँगने श्रीर उसके लिये श्रपना वक्तव्य उपस्थित करने का समय श्राता या, तब प्रत्येक पौर श्रीर प्रत्येक जानपद श्रर्थात् प्रत्येक सदस्य की श्रोर विशिष्ट रूप से ध्यान देकर राजा को उसे प्रसन्न करना पड़ता था । पौर-जानपदों के बाह्य श्रांग से इस लोग पहले ही परिचित हो चुके हैं। जैसा कि इस श्रमी बतला चुके हैं, रामायण में भी यही पारिभाषिक शब्द श्राता है। परंतु मध्य श्रग से क्या श्रमि-प्राय: है । यहाँ इससे उसके श्राम्यतर श्रंग का श्रमिप्राय है। उनके श्रधमंयुक्त श्राचरण के कारण उनका उपयोग या भोग किया जाता था श्रीर वे पुरस्कृत किए जाते थे। राजा श्रपने प्रस्ताव का समर्थन कराने के लिये उन्हें श्रपनी श्रोर मिला लेता था।

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौर-जानपद को संबोधन करते समय बहुत ही शिष्ट और मधुर माषा का क्यवहार किया जाता था। उसमें भवत् और भवन्दिः संगतैः आदि सर्वनामों का व्यवहार किया जाता था, जिनका अभिप्राय है—आप महानुमान और आप महानुभानों का समूह †।

<sup>#</sup> उक्त प्रंथ, पर्वे श्रीर श्रध्याय; श्लोक २६ ।

<sup>†</sup> जैसा कि इस अभी बतला चुके हैं, उस समय की अन्यान्य सार्वजनिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली से भी यही

§ २७२. पीर-जानपद प्राय. श्रनुग्रह (रिश्रायत) की याचना करते ये श्रीर श्रनुग्रह प्राप्त करते थे। खारवेल

पौर - जानपद भौर भनुग्रह या रिभायते

श्रपने शिलालेख में कहता है कि एक विशिष्ट वर्ष में मैंने पौर श्रीर जानपद को बहुत से श्रमुग्रह प्रदान किए थे। कौटिल्य के श्रमुसार शत्रु के देश के

पौर-जानपदो (नेताश्रों) को अपने गुप्त दूतों के द्वारा यह परामर्श दिलाना चाहिए कि आप लोग अपने राजा से अनुप्रहों की याचना करें। परतु ऐसा प्राय: उन्हीं देशों में हा सकता था, जिनमें अकाल, चोरियों और अटिनयों (सीमात की जंगली जातियों) के आक्रमण हुआ करते थे। याज्ञवल्क्य २. ३६% के साथ इसका मिलान होना चाहिए, जिसमें यह

स्चित होता है कि जानपद और पौर में व्यक्तिगत सम्मति लेने की प्रथा प्रचलित थी। उपर के उद्धरण में बाह्य अग मे मेद-मान उत्पन्न करने और मध्य अंग को अपनी और मिलाने का जो आदेश है, उसमें भी यही मान निहित है।

याज्ञवल्क्य २. ३६ ।
 देयं चौर हुतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय द्व ।
 श्रददिह समाप्तोति किल्निषं यस्य तस्य तत् ॥

कहा गया है कि चोरो के घन हरण करने से जानपद ( एक-वचन ) की जो हानि हो, उसकी पूर्चि राजा को करनी चाहिए ( साथ ही देखों § २८१ )। कौटिल्य का मत है कि पौर-जानपद को अनुप्रह की याचना करते समय साथ में यह भी कहना चाहिए कि यदि हमें अनुप्रह न प्रदान किया जायगा तो हम यह देश छोडकर शत्रु के देश मे चले जायंगे \*।

याज्ञवल्क्य का यह श्लोक मनु ८. ४०. से मिलता है। देखो मेघातिथि की टीका। मिलाश्रो—

प्रत्याहर्तुमशक्तस्त धनं चैारैह त यदि । खकोशाचिद्ध देय स्यादशक्तेन महीभृता ।

—मितात्तरा में द्वैपायन।

# अर्थशास्त्र १३. १. १७१. ( पृ० ३६४ )

दुर्मिच्स्तेनाटन्युपघातेषु च पौरजानपदानुत्वाहयन्तः सित्रणो ब्रूयुः राजानमनुम्रहं याचामहे निरनुम्रहाः परत्र गच्छाम इति ।

† अर्थशास्त्र २. १. १६. ( पृ० ४७ )

श्रनुप्रहपरिहारी चैम्यः काशवृद्धिकरी दद्यात् । काशोप-पातिकौ वर्जयेत् । अल्पकाशो हि राजा पौरजानपदानेव प्रसते । श्रानुग्रह श्रीर परिहार (श्रार्थिक रिश्रायतें) प्रदान किए जाने चाहिएँ जिनसे राजकीय केश की वृद्धि हो; श्रीर जिनसे केश चीण होता हो, उनके प्रदान से बचना चाहिए; क्योंकि पौर-जानपद को वही राजा प्रसता है जिसके पास घन कम होता है।

वह कहता है कि अकाल के समय परिहार प्रदान करना चाहिए, और बतलाता है कि जब सिचाई के लिये ताल श्रादि बनवाने की आवश्यकता हो, तब अनुग्रह प्रदान करना चाहिए । अशोक अपने स्तम्मामिलेखों में कहता है कि मेरे द्वारा स्वतंत्र किए हुए राजुकों या शासक-मित्रेयों को चाहिए कि वे जानपद संस्था को अनुग्रह प्रदान करें ( §३१८)। उद्रदामन् ने सुदर्शन ताल का जो जीयों द्वार कराया था, उसे वह पौर-जानपद के प्रति अपना अनुग्रह-प्रदान बतलाता है ।

निवेशसमकालं यथागतकं वा परिहारं दद्यात् । निवृत्तः परिहारान् ृपितेवानुगृह्णीयात् । आकरकर्मान्तद्रव्यहस्तिवन-ज्ञजविष्यक्पथप्रचारान्वारिस्यज्ञपथपयपयपत्तनानि च निवेशयेत् । सहोदकमाहार्योदकं वा सेतु बन्धयेत् । अन्येषा वा बन्नता भूमिमार्गवृत्ज्ञोपकरणानुम्रहं कुर्यात् ।

† Epigraphia Indica खंड ८. पृ० ४५।

उक्त ग्रंथ तथा प्रकरण श्रादि ।

§ २७४. इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों से भी यह प्रमाणित होता है कि जिस समय राजा काई बहुत बड़ा यज्ञ करने का

बडे यज्ञ के लिये राजा का नैगम-जान-पद से स्वीकृति लेना विचार करता या, उस समय वह श्रपने राष्ट्र-विधान के नियमों के श्रनुसार नवीन कर\* प्राप्त करने के लिये जानपद श्रीर नैगम या पौर से प्रार्थना करता था। उस

श्रवसर का जो राजकीय वक्तव्य या माष्णु दिया गया है, उसमें भी नम्रता श्रीर सजनता बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। याचना का रूप इस प्रकार का हुआ करता था—

"मैं एक वड़ा यह करने का विचार करता हूँ। महा-नुभाव लोग (माननीय लोग, र्हीस डेविड्स) उस कार्य के लिये मुक्ते अपनी स्वीकृति दें जो मेरे लिये कल्याण्कारी होगा ।"

पुनः सेतुबन्धनैराश्याद् हाहाभृतासु प्रजासु इहाधिष्ठाने पौरजानपदजनानुप्रहार्थं पार्थिवेन—इत्यादि ।

<sup>\*</sup> र्हीस डेविड्स, दीघ निकाय, कूटदन्त सुत्त; § ११ Dialogues of Buddha खड २, पृ० १७५।

<sup>ौ</sup> दीघ निकाय, कृटदन्त सुत्त § १२।

इच्छामहं मो महायञ्ज यजितु श्रनुजानन्तु मे भानतो यं मम श्रस्स दीघरत्तं हिताय सुखायाति ।

यदि इस पर पौर-जानपद अपनी अनुमति दे देता था, तो राजा वह यज्ञ करता था और देश के। उसके लिये कर देना पड़ता था।

\$ २७५. इस प्रकार पौर-जानपद के समज्ञ जाकर उनसे ग्रसाधारण कर देने के लिये प्रार्थना की जाती थी, श्रौर पौर-जानपद राजा से श्रनुग्रह या श्रार्थिक रिश्रायते माँगते श्रौर प्राप्त करते थे। यह बात बिलकुल निश्चित तो नहीं है, परंतु फिर भी बहुत कुछ, संभव जान पब्ती है कि बड़ी बड़ी सेनाएँ खड़ी करने में राजा पौर-जानपद का उपयोग करता या श्रथवा उनसे सहायता लेता था। उपर श्रथं-शास्त्र के जो उद्धरण दिए गए हैं, श्रौर जिनमे करों के साथ सेनाएँ खड़ी करने का भी उल्लेख है, उनसे इसी बात की समावना सूचित होती है।

§ २७६. श्रर्यशास्त्र में कहा गया है कि राजा को नित्य श्रमुक इतने समय तक पौर-जानपदो का काम देखना चाहिए।

<sup>\*</sup> श्रर्थशास्त्र ८. १६. ( पृ० ३७ )
 द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणा पश्येत् ।
मिलाश्रो महामारत शातिपर्व, ४०. १६ ।
 पौरजानपदानां च यानि कार्याणा नित्यशः ।
राजानं समनुज्ञाप्य वानि कार्याणा घर्मवः ॥

इससे प्रमाणित हाता है कि पौर-जानपदो का काम के हैं
ऐसा साधारण नहीं था जा कमी-कमी किसा विशेष
श्रावश्यकतावश उपस्थित हुन्ना करता
राजा के साथ
हो। श्रार्थात् उनके मामले नित्य राजा
पौर-जानपद का नैत्य
कार्या के सामने जाया करते थे। उनके ये
सब काम श्रवश्य ही श्रार्थिक विपयो
से सब ध रखते होंगे; श्रीर यदि उन्हें राजकीय सेनाएँ
खड़ी करने के लिये धन स्म्रह मी करना पड़ता होगा, जो
बहुत कुन्नु समाब्य जान पड़ता है, तो श्रवश्य ही सैनिक
मामले भी उनके काम के श्रार्वात रहे होगे। राजा के सामने
नित्य उनके मामले उपस्थित होने से स्चित होता है कि कम
से कम पौर-जानपद के श्राभ्यं तर श्रंग या स्थायी समवाय को
उतने समय तक बहुत ही ब्यस्त रहना पड़ता होगा।

े १ २७७. उत्पर जो काम बतलाए गए हैं, केवल उन्हीं से पौर-जानपदो का संबंध नहीं था। हमें इस बात का मी प्रमाण मिलता है कि बेध गया अगाक का नया की यात्रा के उपरात अशोक ने जानपद सम्भ और जानपद सम्भा से अपने नए धर्म के सबंध मे बाद-वाद किया था\*। समाज के लिये अशोक एक नई

<sup>\*</sup> प्रधान शिक्षाभिलेख ८ (गिरनार )
त्राह्मण्यसमणान दसरो च दाने च थैरानं दसरो च

व्यवस्था करना चाहता था श्रीर पुरानी या सनातन व्यवस्था का श्रांत कर देना चाहता था। वह जो क्रांति करना चाहता था, उसके संबंध में वह लोगो के मान जानना चाहता था। वह पौर-जानपद को श्रपने पल् में करना चाहता था श्रीर उसने सर्व साधारण में इस बात की घेषणा कर दी थी कि मैंने जानपद के दर्शन करके उनसे धर्म के संबंध में बाद-विवाद किया था। इससे यह सूचित होता है कि वे केवल कर श्रीर श्रार्थिक उन्नति सबंधी विषयो के ही साधन नहीं थे, बल्कि देश के हित की प्रत्येक महत्त्वपूर्ण बात से उनका संबंध था।

§ २७८. हमें इसका भी उल्लेख मिलता है कि पौर को राजा की श्रोर से ऐसे कार्य संपादित करने का श्रादेश . मिला करता था जो महत्त्वपूर्ण होने के पौर का महत्त्व; श्रीर श्रीर शासन कार्य दढ विभाग से संबंध रखते थे। श्रशोक की रानी तिष्यरिक्त ने सम्राट् के नाम का एक

हिरंगापटिविधानो च जानपदस च जनस दसनं धमानुसस्टी च धमपरिपुच्छा च . . . . . . . .

देखो श्रागे स्तमामिलेख ७ में जानपद का उल्लेख (हिंदू मंत्रिपरिषद्)

जाली पत्र बनाकर श्रीर उस पर हाथीदाँत की मोहर करके तल्वशिला के पौर के नाम मेजा था। दिव्यावदान में इस सबंध में जो कथा दी गई है वह चाहे ठीक हो या न हो, परंतु इतना श्रवश्य है कि जिस समय दिव्यावदान की रचना हुई थी, उस समय तक यदि लोगों को यह बात न मालूम होती कि राजा की श्रोर से पौरो को इस प्रकार श्रीर इस श्राशय के पत्र भी मेजे जाते हैं, तो यह कथा इस रूप में श्रीर इतने विस्तार के साथ न लिखी जाती। उस पत्र में पौर से कहा गया था कि राजप्रतिनिधि राजकुमार को दह दो; क्योंकि वह राजकुल का शत्रु श्रीर द्रोही है । मुच्छुकटिक से पता चलता है कि जो संस्थानक न्यायालय से निर्दोष सिद्ध हुश्रा था, उसके संबंध में लोगो ने पौरो

<sup>\*</sup> राजा हाशोको बलवान् प्रचरड श्राज्ञापयत् तत्त्वशिलाजनं हि उद्धार्यता लोचनमस्य शत्रोमीर्घ्यस्य वंशस्य कलङ्क एषः ॥ ——दिक्यावदान पृ० ४१०.

यहाँ "जन" शब्द का जा व्यवहार किया गया है, वह ध्यान देने योग्य है; श्रीर उसका मिलान श्रशोक के शिला-लेख के "जानपद जन" तथा रामायणा के "पौर-जानपदी जनः" से होना चाहिए। मान के निचार से यह शब्द समृह का सूचक है।

से कहा या कि वास्तव में यही संस्थानक दोषी है और श्राप इसे प्रायादब दें। यहाँ समवत: पौरों से पौर-जानपद का श्रमिप्राय है, स्याकि उनका उल्लेख जनपद समनाय के उपरात हुआ है।

§ २७६. यह माना जाता था कि राजकुमार राजप्रति-निधि उनकी सभा में जाता था\*। महाभारत के एक श्लोक से यह भाव स्चित होता है कि स्वयं राजा और शासक राजा मी पौर-जानपद समा में जाया का पौर-जानपढ में करता था। उन लोगों के ब्राने पर

जाना

अशोक उनका बहुत आदर-सकार

करता था।

§ २८०. महाभारत में राजनीतिक दार्शनिक वामदेव का जा उद्धरण दिया गया है, उसमें पौर श्रीर जानपद का समस्त महत्त्व केवल इतना कहकर पौर-नानपद राज्य बतला दिया गया है कि पौर-जानपद बना सकते थे और यदि चाहें, तो राज्य का बना सकते हैं: नष्ट कर सकते थे श्रीर यदि चाई, ता नष्ट मी कर सकते

हैं। यदि वे लोग संतुष्ट हो, तो उनके द्वारा राज्य का

<sup>#</sup> पश्यामि कुनालं...पौरं प्रविष्टः। --- दिन्यावदान प्र॰ ४१०.

सब काम मली माँति होता रहेगा। श्रीर यदि वे सतुष्ट न हो, तो वे शासन का कार्य श्रसमव कर देंगे; क्योंकि वे विरोधी बन जायेंगे। इसिखये राजा को श्रपने श्राचरण से उन्हें प्रसन्न या श्रनुरक्त रखना चाहिए श्रीर उन्हें किसी प्रकार पीड़ित नहीं करना चाहिए\*।

जिस प्रकार पौर सस्था राजधानी में दरिद्रो श्रौर श्रमाथो की सेवा करती थी<sup>†</sup>, उसी प्रकार जानपद संस्था मी श्रपनी सीमा के श्रंदर उनकी सेवा करती थी। वामदेव ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे यह स्चित होता है कि जिस समय जानपद श्रौर पौर संस्थाएँ दरिद्रो श्रौर श्रनाथो

महामारत, (कुं मकोख्म्) शातिपर्व, ६४. १६।
 पौरजानपदा यस्य स्वनुरक्ता श्रपीडिताः।
 राष्ट्रकर्मकरा होते राष्ट्रस्य च विरोधिनः॥

<sup>[</sup> पाठ की संगति श्रीर ब्याकरण के विचार से १६वॉ स्लोक १८वे श्लोक से ठीक पहले होना चाहिए। परद्ध वह वहाँ से हटाकर श्रपने वर्तमान स्थान पर रख दिया गया है। १७वे श्लोक की सगति वास्तव में १५वें श्लोक के साथ बैठती है।]

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> तथानाथदरिद्राणा संस्कारो यजनिक्रया । इत्यादि । देखो पृष्ठ १३५ की ऋतिम टिप्पणी ।

के प्रति श्रपना कर्त्तं ब्युं छोड देती थीं, उस समय राजा की सरकार संकट में पड जाती थी। उक्त दोनो संस्थाश्रो के जो जो कार्य इमने ऊपर बतलाए हैं, उन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यदि ये संस्थाएँ चाहतीं तो श्रनेक प्रकार से शासन कार्य श्रसंभव कर सकती थीं। दिद्रो श्रीर श्रनाथों की सहायता न करने से भारी कठिनाहयों उपस्थित हो सकती थीं; श्रीर इसिलये उनका यह काम भी बहुत महत्त्वपूर्ण समझना चाहिए। वामदेव का कथन है कि यदि पौर-जानपद सब जीवो पर दयालु रहे, (इस काम के लिये) धन श्रीर धान्य से युक्त रहे, तो राजसिंहासन का मूल बहुत हृद्द हो जाता है।

\* पौरजानपदा यस्य भूतेषु च दयालवः।

सघना घान्यवन्तश्च दृढ्मूलः स पार्थिवः ॥ महा०, शा० प० (कुंभ०) ६४. १८ ।

पौर श्रौर जानपद संस्थाश्रों के हाथ में घन-सपत्ति होने के संबंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन संस्थाश्रों के पास केवल घन श्रौर संपत्ति ही नहीं होती थी, बल्कि जैसा कि बृहस्पति श्रौर कात्यायन के धर्मशास्त्रों से विदित होता है, वे कानून के श्रनुसार घन ऋण भी ले सकती थीं।

§ २८१. यदि राजा उचित रूप से व्यवहार नहीं करता था, तो पौर-जानपद एक श्रीर प्रकार से उसके शासन कार्य में कठिनता उत्पन्न कर सकते थे। राजा से क्षति-यदि वे श्रसतुष्ट हो जाते थे, तो राजा पूर्ति की याचना से कहते ये कि चोरिया, डकैतिया तथा इसी प्रकार के दूसरे उपद्रवों के कारण इस लोगों की जो आर्थिक चृति हुई है, उसकी पूर्ति राजा अपने कोश से करे। इस विलक्षण माँग या कारवाई का समर्थन हिंदू धर्मशास्त्रो से मी हाता है। यदि हम कर सबधी हिंदू िसद्धांत का ध्यान रखें, ते। यह बात बहुत सहज में इमारी समभू में आ सकती है। राजा की वेतन या पारि-श्रमिक के रूप में ही कर दिया जाता था; श्रीर वह वेतन या पारिश्रमिक प्रजा की रचा के लिये हाता था (देखो त्रागे § ३३८)। इसमें फलित या तर्कजन्य सिद्धात यह था कि यदि श्राम्यंतर श्रीर बाह्य दोनो प्रकार की

पूर्ण रचा न प्राप्त हो, तो नियोजक की इस बात का

<sup>\*</sup> श्रीयुक्त ( श्रव स्व० ) गोविंददास जी लिखते हैं— "मैं समस्तता हूं कि श्रमी बहुत हाल तक अनेक राजपूत राज्यों में यह प्रथा प्रचलित थी कि प्रजा के यहाँ जो चोरियाँ होती थीं, उनकी पूर्ति राजा के कोश से की जाती थी।"

श्रिषकार है कि वह नियुक्त व्यक्ति के वेतन या पारिश्रिमिक में से उसका कुछ श्रंश काट ले। याज्ञवल्क्य के श्रनुसार च्वित्पूर्ति के चिंहे जानपद के द्वारा उपस्थित किए जाते थे; क्योंकि वह कहता है कि राजा का कर्जन्य है कि वह जानपद को च्विपूर्ति की रकम दे । अपर श्रर्थशास्त्र का एक उद्धरण दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि किसी शत्रु राज्य में सीमात बर्वर श्राक्रमण करें, तो गुप्तचर लोग उस शत्रु राज्य के पौरो श्रीर जानपदो से कहें कि श्रपने राजा से श्रनुप्रहो की याचना करें। । इससे भी यही स्वित होता है कि उन दिनो यह प्रथा प्रचलित थी कि लोग राजा से श्रपनी च्वित की पूर्ति करने के लिये कहा करते थे।

कृष्या द्वैपायन ने कहा है—"यदि चोरो के द्वारा हरण हुए द्रव्यों का राजा पता न लगा सके, तो वह अशक राजा

देय चौरहृत द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु ।
 श्रददद्धि समाप्तोति किल्बिषं यस्य तस्य तत् ।।

<sup>—</sup>याज्ञवल्क्य २. ३६.

साय ही मिलास्रो नीचे के स्रौर उद्धरण्। † स्रर्थशास्त्र १३. २ १७१. (ए० ३६४)

उसकी पूचि श्रपने निज के केशि से (स्वकेशित्) करें ।"
रहदामन् के शिलालेख से सूचित होता है कि स्वकेशि से श्रमिप्राय राजा के व्यक्तिगत श्रीर निजी धन का है, न कि राजकोश या सार्वजनिक कोश का । द्वैपायन का मी यही श्राशय है; इसिलये प्रजा की चिति की जो पूर्ति इसी से मिलते-जुलते याज्ञनल्क्य के नियम के श्रमुसार जानपद को धन देकर की जाती थी, वह मानो स्वयं राजा पर एक प्रकार का व्यक्तिगत श्रथंदड या जुरमाना हुन्ना करता थां।

प्रत्याहर्तु भशकस्तु धर्न चौरेह्र त यदि ।
 स्वकोशात्तद्धि देय स्यादशक्तेन महीभृता ।।
 —याज्ञवल्क्य २. ३६. के सर्वध में मिताव्हरा में
 उद्धत ।

ैं मनु ८. ४०. दातन्य सर्ववर्षीभ्यो राज्ञा चौरैह्र तं धनम् ।

नंदन के अनुसार इसका अभिप्राय यह है कि चोरी आदि के कारण सब वर्णों की जो ज्ञित हुई हा, उसकी पूर्चि राजा करे। उद्भट टीकाकार मेघातिथि ने मी यही अर्थ दिया है। § २८२. महामारत में मिलनेवाले प्रमाण से हमे यह पता चलता है कि जानपद श्रीर पौर के सदस्य साधारणत:

घनवान् लोग हुआ करते थे। जो जानपद का निर्वाचन-चेत्र से कम गरीब नहीं होते थे।

दशकुमारचरित में इस प्रकार का एक उल्लेख है कि जानपद के प्रधान या मुख्य से राजा ने यह नियम- विरुद्ध और अनुचित प्रार्थना की थी कि अमुक प्राम्य समा के मुख्य या प्रामिश्य को तुम पीड़ित करें। इसमें भी जानपद सदस्य का सबंध प्राम्य संस्था से ही दिखलाया गया है। अर्थशास्त्र के अनुमार जानपद का सघटन प्रामी और नगरों से होता थां। अतः यह मान लेने में कोई हानि नहीं है कि जानपद का निर्वाचन प्राम्य सस्यास्त्रों के द्वारा भी होता था और नगर-संस्थास्त्रों के द्वारा भी।

यामिया साधारयातः धनवान् पुरुष हुआ करता था श्रीर वह वैदिक उल्लेखों के अनुसार‡ वैश्य तथा पाली धर्म-ग्रंथो

<sup>#</sup> दशकुमारचरित, ३।

र अर्थशास्त्र २ १, १६।

İ मैत्रायसी सहिता १. ६. ५. श्रीर ४. ३. ८।

के \* अनुसार च्रिय हुआ करता या | इससे जान पड़ता है कि जानपद के जो सदस्य निर्वाचित होते ये, वे संमवतः आमिण वर्ग के ही लोग हुआ करते थे |

पाली सूत्र† (दीध निकाय का कृटदंत सूत्र) से, जो प्रायः महात्मा बुद्ध के समय का ही रचा हुन्ना माना जाता है, समवतः यह बात विस्तृत रूप से जानी जा सकती है कि नैगम या पौर न्नोर जानपद का संघटन किस प्रकार होता था। राजा उन चृत्रियों की न्नपने जनपद में (रञ्जो जनपदे) निमंत्रित किया करता था जो उस समय के नैगम या जानपद हुन्ना करते थे (न्नानुयुत्ता नेगमा चेव जानपदा च)। वह उन नेगमो न्नोर जानपदों को भी निमन्नित करता था जो पौर न्नोर जानपद के न्नामी न्नोर करता था जो पौर न्नोर जानपद के न्नामी न्नोर नामा चेव जानपदा या जो पौर न्नोर जानपद के न्नामी न्नामित्र करता था जो पौर न्नोर जानपद के न्नामी न्नोर नामा चेव जानपदा या जो पौर न्नोर जानपद के न्नामी न्नामी नामित्र करता था जो पौर न्नोर जानपद के न्नामी नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पौर नामित्र करता था जो पोर नाम

<sup>#</sup> देखे। "हिंदू राज्यतंत्र" पहला भाग, ए॰ १४३ की दूसरी पाद-टिप्पगी।

<sup>†</sup> दीघ निकाय, कृटदन्त सुत्त १२ श्रादि ।

ये मे।तो रञ्जो जनपदे खत्तिया अनुयुत्ता नेगमा चेव जानपदा च ... ये मोतो (इत्यादि) अमचा पारिसजा नेगमा चेव जानपदा च ...ये मे।तो (इत्यादि) ब्राह्मण-महासाला नेगमा चेव जानपदा च ... ये मोतो (इत्यादि) गहपतिनेचयिका नेगमा चेव जानपदा च ...

करते थे श्रौर नेगम श्रौर जानपद ब्राह्मणो को, जिनके पास बडे बड़े गृह होते थे श्रीर उन गहपति नेगमो श्रीर जानपदो को, जा नेचियक वर्ग के होते थे, निमंत्रित करता था। गहपति वर्ग में साधारण नागरिक वैश्य श्रीर शूद्र हुश्रा करते थे. जो बिल्कुल स्वतत्र होते ये ऋौर कृषि या व्यापार ऋादि करते थे; अर्थात वे लोग अपनी अपनी गृहस्थी के स्वामी हुस्रा करते थे। नेचियक कदाचित् धनवान् गृहपति सदस्यो का सूचक है और महामारत में बतलाए हुए पौर श्रीर जानपढ़ के खल्प घन या थाड़ी संपत्तिवाले सदस्यों के वर्ग का विपरीत वर्ग है। इससे सूचित होता है कि पौर श्रीर जानपद मे प्रायः सभी प्रकार के लोग हुन्ना करते थे। कदाचित् दरिद्र परतु बुद्धिमान् ब्राह्मण् उनमें नहीं लिए जाते थे, क्योंकि उनके सम्पत्तिशाली होने की शर्त लगाई गई है। जिन बृत्तस्य ब्राह्मणों का इस आगे चलकर उल्लेख करेंगे श्रीर जो उपनिषदो तथा घर्मसूत्रों में बतलाए हुए ब्रादशों के ब्रनुसार जीवन निर्वाह करते थे, वे कदाचित् उन सस्यास्त्रों में नहीं , लिए जाते थे जिनके सदस्य होने के लिये सम्पत्तिशाली होने की शर्व हाती थी। यदि इम इस तत्त्व का ध्यान रखें, तो इम समभ सकेंगे कि रामायगा में जहाँ युवराज की नियुक्ति के संबंध में परामर्श करने के लिये पौर-जानपद एकत्र हुए हैं, वहाँ ब्राह्मणो का एक श्रालग, वर्ग के रूप में क्यो उल्लेख हुआ

है । इससे यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि जानपद संस्था समस्त देश की प्रतिनिधि हुआ करता थी। उसे स्वयं राष्ट्र और देश कहा गया है। सदस्यों के विचार से पौर एक अञ्झी और वड़ी संस्था थी; और जानपद, सख्या के विचार से, संभवतः उससे भी और बड़ी संस्था होती थी।

ई रद्ध पौर के संघटन के संवंध में हमे एक श्रौर भी स्पष्ट चित्र मिलता 'है। पाटलिपुत्र के पौर की कार्यकारिणी श्रथवा शासक सभाश्रों का मेगास्थिनीज ने जो वर्णन किया है।, वह यदि देश की सार्वजिनिक संस्थाश्रों की कार्य-प्रणाली के प्रकाश में देखा जाय, ता उससे स्चित होता है कि पौर संस्था कई छोटी छोटी सभाश्रों या समितियों में विभक्त यी जो राजधानी के भिन्न भिन्न श्रंगों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थीं। पौर सस्था वास्तव में श्रन्यान्य संस्थाओं के लिये एक प्रकार से मातृ-सस्था के रूप में

<sup>#</sup> ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदः सह ।
समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागत्तबुद्धयः ॥
—रामायण, श्रयोध्या काढ, २.१६.२०. (कुम०)
† देखे। ६ २५६.

थी। पाणिनि श्रीर समवतः कात्यायन ने भी संघ शब्द केवल राजनीतिक सघ के संकुचित या परिमित ऋर्थ में ही व्यवहृत किया है; परतु पतंजिल ने संघ शब्द का बहुत श्रिधिक विस्तृत अर्थ में व्यवहार किया है श्रीर उसे एक समृह या सभा के रूप में लिया है। जैसा कि इम पहले बतला चुके है, पतजिल ने कहा है कि सघ पॉच, दस श्रीर बीस श्रादिमयो के हुआ करते हैं\*। पाठको को यह मी स्मरण होगा कि पतंजिल की मौति कौंटिल्य ने भी सघ शब्द का साधारण समूह के अर्थ में व्यवहार किया है ं, यद्यपि पाियानि के पारिभाषिक श्रर्थं से ये दोनो ही मली मॉ ति परिचित थे। इम महावगा (६, ४. १.) को देखते है, जिसमें लिखा है कि सब की गण्पूर्ति पाँच, दस. बीस या और अधिक सदस्यों की उपस्थिति से हो सकती है, तो इस शब्द की विशिष्टता या महत्त्व श्रीर मी श्रिष्टिक स्पष्ट हो

<sup>#</sup> देखेा § २५७ की पाद-टिप्पग्री।

<sup>†</sup> अर्थशास्त्र ३. १४. ६६ (पृ० १८५) तेन समस्ता व्याख्याताः। २. १. १६ (पृ० ४८.) सजातादन्य संघः। ३. ३. ६२. (पृ० १७३) देशजातिकुलः-सघानाम्।

जाता है। श्रातः पतंजित ने जिस पिचक संघ का उल्लेख किया है, वह पाँच सदस्यों की गर्गापृत्ति है। मेगास्थिनीज ने पाँच पाँच सदस्यों की जो समितियाँ बतलाई है, वे यही पंचिक सघ थीं। यदि पाँच सदस्यों की समितियाँ पिचक सघ थीं। यदि पाँच सदस्यों की समितियाँ पिचक सघ थीं, तो वे श्रालग-श्रालग स्वतंत्र संस्थाश्रों की प्रतिनिधि रही होगी श्रीर उन सबका सम्मिलित श्रिष्वेशन प्रधान या मातृ-समा का श्राधिवेशन होता होगा। हमने इसका यहाँ जो श्राथ किया है, उसका समर्थन इस बात से भी होता है कि पौर के एक से श्राधिक मुख्य या श्रेष्ठ होते थें । श्राप्तिक ने कहा है कि नगर में कई कई मिजस्ट्रेट होते थें । मुद्राराच्छा में जब महामंत्री चाण्यक्य (कीटिल्य) चंदनदास को श्राप्ते पास बुलाता है, तब वह उसका बहुत श्रिषक श्रादर-सत्कार करके उससे पूछता है कि नगरनिवासी नए राजा के प्रति भक्ति श्रीर निष्ठा तो रखते हैं ! उस

<sup>\*</sup> रामायगः, त्रयोध्या काड, १५.५.२. मुख्या ये निगमस्य च । १४.५.४०. पौरजानपदश्रेष्टः।

<sup>†</sup> देखें। ६ २५६।

<sup>‡</sup> पहला श्रक। मुद्राराच्य (लगभग ४२० ई०) के समय के लिये देखो इंडियन एंटिक्वेरी १६१३, ए० २६५ श्रीर १६१७, ए० २७५ में जायसवाल के लेख।

समय चंदनदास कहता है कि सारा देश राजभक्त है; परंतु वह वास्तव में केवल जौहरिया की सभा का प्रधान या मियाकार श्रेष्ठी है। दशकुमारचरित# में जिन दो पौर मुख्यों का उल्लेख है, उनमें से एक उन व्यापारियों का मुख्य है जो केवल विदेशों से ब्यापार करते ये। अर्थशास्त्र में जहाँ पौर-जानपदो के राजनीतिक विचार जानने के लिये नात द्व मेजने का उल्लेख है, वहाँ कहा गया है कि वे लोग वीथों , समा-शालास्रों, पूगी स्रीर सर्वधाधारण के समवायों में जायें। केवल श्रंतिम समवाय की छोड़कर इनमें के शेष सब समवाय प्राय: वही हैं, जिनका मेगास्थि-नीज ने उल्लेख किया है ( जैसा कि ऊपर बदलाया जा चुका है ) श्रीर जो सार्वजनिक भवनो, मंदिरो, देश में बननेवाली चीजो श्रीर वाशिज्य-स्यापार श्रादि की देख-रेख किया करते थे। इस गौतम का प्रमाण भी दे चुके हैं, जिससे खिद होता है कि शूद्र सदस्य भी हुन्ना करते थे !। संभवतः वे लोग जाति-सघो के द्वारा निर्वाचित होते ये अथवा कुछ

दशकुमारचरित, ३ ।

<sup>†</sup> अर्थशास्त्र १. १३. ६. ( ए० २२ )

<sup>🗓</sup> देखो पृ॰ १३४ की पाद-टिणग्री।

कारीगरों के संघों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। जान पड़ता है कि पूग संघ या सभा में व्यापारिया और व्यवसायियों के प्रतिनिधि हुआ करते थे और वे मध्यम अधी के संपन्न व्यक्ति होते थे। इस प्रकार राजधानी में रहनेवाले मिन भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से पौर का संघटन होता था।

§ २८३ (क). रामायगा में कुछ ऐसी श्रालग संस्थाश्रो का विस्तृत विवरण मिलता है जिनसे संभवत: ई॰ पू॰ ५०० में नैगम का संघटन हुआ करता था। जिस प्रकार राम के यौवराज्याभिषेक के सबंध में पौर-जानपद नैगम के साथ श्राते है. उसी प्रकार जब श्रागे चलकर दूसरे श्रवसर पर राम के राज्यारोहणा का प्रश्न उपस्थित होता है, तब पौर-नैगम या जानपद अथवा कदाचित् वे सब के सब सामने श्राते हैं। छुठे या युद्ध काड में (१२७. ४.) जब रामचंद्र अयोध्या को लौटते हैं, तब सब अंग्रीमुख्य श्रीर गगा या पार्लिमेंट ( समनतः जानपद ) के सदस्य उनका स्वागत करने के लिये नगर के बाहर जाते हैं। १६वे श्लोक से सूचित होता है कि मरत के साथ जहाँ मंत्री लाग हैं, वहाँ वे भी उनके साथ हैं ऋौर वहाँ वे लोग श्रेगीमुख्य श्रीर नैगम कहे गए हैं। नैगम लोग वैश्यो श्रीर श्रूही के प्रतिनिधि-स्वरूप राम का ऋमिषेक करते है ( ग्र॰ १२८. श्लोक ६२ )। जब दशरथ की मृत्यु होने पर भरत श्रपने मामा के यहाँ से बुलाए जाते हैं, तब श्रेगी लोग मरत के

प्रस्तावित उत्तराधिकार का समर्थन करते है, जिसकी उन्हें सूचना दी जाती है (श्रयो॰ कां॰ ७६. ४)। राम टीका में ''श्रेग्यः'' का ऋर्य करते हुए ''पौराः" लिखा गया है श्रीर गेविंदराज ने उसके स्थान पर "नैगमाः" लिखा है। संभवत: ''श्रेणयः'' (श्रेणियाँ) का व्यवहार उसी प्रकार उसके प्राथमिक अर्थ में किया गया है, जिस प्रकार ६. १२७ में गयों का किया गया है, श्रर्थात् वह पौर श्रौर जानपद दानों सभाश्रो का सूचक है। इसके उपरात जब शमचंद्र का वनवास से लौटाने के लिये भरत जाते हैं, तब मित्रयों के सिवा "गण के प्रिय" भी उनके साथ जाते हैं ( दर. १२ )। कुछ श्रीर श्रागे चलकर ( ८३. १० ) गणो के इन प्रियो या निर्वाचित शासको का फिर उल्लेख श्राया है। वहाँ उनका उल्लेख नागरिकों \* ( नैगमों ), संमत होनेवालों (संमता ये ) श्रीर सब मंत्रियों के साथ श्राया है। इसके उपरात तुरंत ही (श्लोक १२ आदि) व्यापार और कला आदि के उन मिन्न भिन्न वर्गों या सभाओं आदि का विस्तृत विवर्ण है, जिनसे नैगम का सघटन होता था। उनमें

<sup>#</sup> यहाँ नागरिको से पौरो का ही ऋभिप्राय जान पड़ता है।

जौहरियों, हाथीदांत का काम करनेवालो, श्रस्तरकारो. सुनारो, लकडी पर नकाशी करनेवाला, मसाले श्रादि वेचनेवालो तथा इसी प्रकार के ऋौर लोगों का उल्लेख है#। ये सब लोग नगरो श्रीर ग्रामों के मुख्यो (ग्राम-घोषमहत्तराः ) के साथ मिले हुए हैं (श्लो॰ १५) श्रीर राम टीका† में "प्रामघोषमहत्तराः" की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वे लोग उस समय गाँवो श्रीर घोषों के मुख्य या प्रधान थे। नैगम का सघटन बतलाते हुए जिस प्रकार भिन्न भिन्न पेशो और कलात्रो आदि का उल्लेख है, उसी प्रकार जानपद ( संमता ये ) का सघटन बतलाते हुए कहा गया है कि उनमें गाँवी श्रीर घोषों के मुख्य या महत्तर लोग थे। परंत्र ये मुख्य मुख्य लोग राजनगर से निकले थे। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, गॉवों श्रीर नगरो श्रादि के प्रतिनिधियों की सभा का केंद्र राजधानी में ही हुआ करता था। नैगम का

 <sup>#</sup> व्यापारों श्रीर व्यवसायों के पारिभाषिक नामो
 के लिये गोविंदराज की टीका देखे।

<sup>†</sup> प्रामे घोषे च वर्तमाना महत्तराः । गोविदराज ने महत्तराः की व्याख्या करते हुए लिखा है—प्रधानभूताः। श्रार्थात् जो लोग प्रधान बनाए गए हों।

कें भी राजधानी में ही होता या, परतु वे लोग केवल राजधानी के मिन्न मिन्न पेशो और व्यापारो आदि के प्रति-निधि हुआ करते थे, समस्त देश के व्यापारो और पेशो के नहीं। टीकाकारों की टीकाओ से भी यही भाव निकलता है और उसका समानार्थक पौर शब्द मीं यही सूचित करता है।

६ २८४ साहित्यिक उल्लेखो श्रीर प्रंथों श्रादि से जो यह निष्कर्ष निकाला गया है, उसका समर्थन उन कई मुद्राश्रो से भी होता है जो श्रभी हाल में वैशाली के भग्नावशेष बसाढ़ में मिली हैं। ये मुद्राएँ खुदाई की रिपोटों के पृष्ठों में भारी पहेलियों के रूप में क्यो की त्यों पढ़ी रह गई हैं; श्रीर अपर हमने साहित्य के श्राधार पर जो बातें कही हैं. उनका उन पृष्ठों में कोई उल्लेख नहीं है। उनका श्रभिप्राय उसी दशा में समभ में श्रा सकता है, जब कि वे अपर दिए हुए प्रमाणों के प्रकाश में देखी जायें। एक मुद्रा पर का लेख इस प्रकार हैं —"श्रेष्ठी निगमस्य" श्रीर दूसरी पर लिखा है—"श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निगम"। एक श्रीर मुद्रा पर लिखा है—"कुलिक ,हरिः" या "प्रथम कुलिक हरिः #"। जिन मुद्राश्रो के लेखों के अंत में

<sup>\*</sup> Archeological Survey Report १६१३-१४. पृ० १३६, १४० श्रीर १५३ मुद्रा सं० २८२

निगम शब्द है, वे मुद्राए निगम या पौर की सर्व-प्रधान या मातृ-समा की मुद्राएँ है। जैसा कि हम पहले वतला चुके हैं , कुलिक वास्तव में पौर का एक जज या न्यायाघीश हुन्ना करता या। त्रातः प्रथम कुलिक उस पौर न्यायालय का पहला या सर्व-प्रधान जज या न्यायाघीश हो सकता है। जान पड़ता है कि श्रेष्ठी या प्रधान उनकी सार्वजनिक समा का प्रधान हुन्ना करता था। जिस मुद्रा पर ''श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निगम" लिखा है, वह निगम के मिन्न मिन्न विभागो या समवायों के तीन प्रधानों की सूचक है। त्रालग त्रालग मुद्राएँ उन सस्यात्रों के त्रालग त्रालग कुलिक या जल की न्याय विभाग सव धी मुद्राएँ हैं।

९ २८५. जैसा कि इम पिछुले प्रकरण में बतला चुके
हैं, पौर के धर्म या कानून श्रौर जानपद के धर्म
जानपद और पौर या कानून हिंदू धर्मशास्त्रों में मान्य
के धर्म किए गए हैं। वे धर्म या कानून
वास्तव में इन संस्थाश्रो द्वारा स्वीकृत निश्चय हुआ

बी, ३२० ए, ३१८ ए और २७७ ए। इन मुद्रास्रों के विवेचन के सर्वंघ में देखें। पृ० १२४ स्रादि।

<sup>\*</sup> देखो हिंदू राज्यतंत्र, पहला भाग § § ४६-५० पृ॰ ८१ ८४; श्रीर § १२०; पृ॰ २०१-२०४।

करते थे। जो सदस्य उन नियमो या निश्चयों का मंग करते थे, उनसे न्यायालय उन नियमो का बलपूर्वक पालन कराया करते थे। इन निश्चयो के द्वारा मुख्यतः उन समाश्रों या समवायो के समस्त कार्यों का संचालन होता था। उन्हें "समय" कहा करते थे, श्रार्थात् वे ऐसे नियम या निश्चय थे जा सब लोगों के समूह में स्वीकृत हुश्रा करते थे (सम् + श्राय)। मनु श्रौर याज्ञवल्क्य में इन समयों का धर्म या कानून कहा गया है \*।

# मनु, श्र॰ ८, २१६ २२ ।
श्रत कर्ष्वे प्रवच्यामि घर्मे समयमेदिनाम् ॥
यो ग्रामदेशसङ्घाना इत्या सत्येन संविदम् ।
विसवदेत्ररा लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ॥
निगृद्धा दापयेचैन समयन्यभिचारिग्रम् ।

प्रामजातिसमूहेषु समयव्यमिचारिणाम् ॥
—याज्ञवल्क्य संविद्-व्यतिक्रम प्रकरण्, २. १८६ ॥
निजधमीविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत् ।
साऽपि यत्नेन सरस्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥
श्रन्यान्य धर्मशास्त्रो में दी हुई 'समय' की व्याख्या के
लिये देखे। पहला माग § १२१, पृ० २०४ ।

इम यहाँ पाठकों का ध्यान इस वात की ओर भी आकृष्ट कर देना चाहते हैं कि ग्रब तक मिले हुए समस्त धर्मशास्त्रों के लेखको में से सबसे अधिक प्राचीन श्रापस्तव ने भी यह माना है कि समस्त धर्मा का मूल "समय" है \*।

इन सस्याश्रो के एक श्रीर प्रकार के निश्चय हुआ करते थे, जो स्थिति ( शब्दार्थ-निश्चित, जो बदला न जा सके ) या "देशस्थिति" ( शब्दार्थ-देश या देश की सभा की स्थिति ) कहलाते ये श्रौर जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिये कत्तव्य था। स्थिति में भी समवतः उसी प्रकार के निश्चय या नियम त्रादि हुन्ना करते थे, जिन्हें संविद् कहते ये और जिसका अर्थ "करार" या "करार करके बनाए

धर्मज्ञसमयः प्रमाखम् ॥ २

वेदाश्च॥ ३

† वीरमित्रोदय पृ०, १२०। देशस्थित्यानुमानेन नैगमानुमतेन वा । कियते निर्ण्यस्तत्र व्यवहारस्तु वाव्यते ॥

<sup>#</sup> त्रापस्तव १. १. १. त्राथातः सामयाचारिकान्ध-र्मान्व्याख्यास्यामः ॥ १

हुए नियम" होता है। ये संविद् जानपद द्वारा स्वीकृत होते ये और संवित्पत्र पर लिखे जाते ये। कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार शपय करके सदस्य लोग वे निश्चय करते थे। उनका पालन समस्त राज्य के लिये आवश्यक होता था। इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण् मिलता है कि ये संविद् राजा के हित के विरोधी मी हुआ करते थे; क्यों कि कुछ धर्मशास्त्रकारों ने यह अपवाद मी कर रखा है कि न्यायालयों द्वारा केवल उन्हों संविदों का पालन कराया जायगा, जो राजा के हित के विरुद्ध न हैं।गे। "समय" भी एक विशिष्ट पत्र पर लिखे जाते थें!।

ये समय (समय-क्रिया) श्रीर संविद् उसी प्रकार के निश्चय द्वाते थे, जिन्हें श्राज-कल हम लोग कान्न कहते हैं।

प्रामा देशश्च यत्कुर्यात्तत्यलेख्यं परस्परम् ।
 राजाऽविरोधिधर्मार्थे संवित्पत्र वदन्ति तत् ॥

<sup>—</sup>वीरमित्रोदय पृ० १८६ में बृहस्पति । धर्मार्थे — "कानून और राजनीति सबंधी नियम।"

<sup>†</sup> देखो ऊपर की पाद-टिप्पचाी; श्रौर साय ही याज-वल्क्य का—"निजधमीविरोधेन यस्तु सामयिका भवेत्।"

<sup>‡</sup> यत्रैतिल्लिखत पत्रे घर्म्या सा समयित्रया। —वीरिमत्रोदय, पृ० ४२५।

ये उस प्रकार के साधारण नियम नहीं होते थे, जिनका हिंदू धर्मशास्त्रों में समावेश है। वे शासन-कार्य के लिये वने हुए कान्न होते थे, जिनका स्वरूप आर्थिक श्रीर राजनीतिक हेाता था।

\$ २८६, यह भी ध्यान रखने याग्य महत्त्व की वात है कि संविद् वर्ग के नियमा का उल्लेख केवल जानाद और पीर के संवंध में ही आता है। व्यापारिया और व्यवसायियों के संघ और विजित गण (प्रजावत्र) अथवा इस प्रकार की और सस्पाएँ सविद् नहीं बना सकती थीं। इससे सिद्ध होता है कि पौर-जानपद के सब प्रकार के निश्चयों में सविद् वर्ग के नियम सबसे अधिक महत्त्व के होते थे। समवत: उन्हीं के द्वारा देश को कोई काम करने की सूचना दी जाती थी। अर्थात् उन्हीं के द्वारा लोगों से कहा जाता था कि अमुक नया कर दो अथवा अमुक कार्य करें।

§ २८७. उपर जो कुछ कहा गया है, उसका संचेप में आश्राय यह है कि हमारे यहाँ पौर-जानपद नाम का एक सघटन या द्वैध सघटन था जो राजा को राज्यच्युत कर सकता था, जो राजसिंहासन के लिये उत्तराधिकारी निर्वाचित करता था, जिसका राजवश के जिस व्यक्ति के प्रति सद्भाव या प्रसन्नता होती थी, उसके राज्यारोहण के लिये अधिक अवसर मिल सकता था, जिसके प्रधान को राजा अपनी

त्रि-परिषद् द्वारा निश्चित राज्य की नीति सुचित किया करता था, जिससे राजा परम नम्नतापूर्वक नवीन कर लगाने की अनुमति मॉगा करता था, जिसका किसी मन्नी पर विश्वास होना उसके प्रधान या महामत्री बनने के लिये परम त्रावश्यक हुन्ना करता था, जिससे किसी नए धर्म का प्रचार करने की श्राकाचा रखनेवाले राजा का परम श्रादर-पूर्वक परामर्श करना श्रावश्यक हुआ करता या, जा देश के लिये कला-कौशल, व्यापार श्रीर ऋर्थ सबंधी ऋनुग्रह या रिश्रा-यते मौगा श्रीर प्राप्त किया करता था, सार्वजनिक घोष-गान्त्रों में जिसकी प्रशसा त्रौर खुशामद की जाती थी, जिसके कीए से प्रातीय शासकी का सर्वनाश हो जाता था श्रौर जो राजा के हित के विरुद्ध भी कानून बना सकता था। तालर्थ यह कि वह एक ऐसा संघटन था जा राजा का शासन समव या ऋसंभव कर सकता था। राष्ट्र-संघटन-संबंधी इतने श्रिधकारों से युक्त यह एक ऐसी सस्था थी जिसे इम हिंदुश्रो की समस्त श्रिषिकारों से युक्त पार्लिमेंट भी कहें तो कुछ अनुचित न होगा।

राजा के अधिकारों को सीमा का उल्लंधन करने से रोकने के जिये पौर-जानपद एक बजवान् साधन था। इसके साथ ही कुछ और प्रकार के भी प्रभाव थे जिनके कारण राजा अपना ठीक ठीक उत्तरदायित्व समभता रहता था और उसके अनुसार कार्य करता था।

## **उन्तीसवाँ** प्रकरण

## विचारशीलों का श्रौर खार्वजनिक मत

§ २८८ पौर-जानपद के संघटन से तो राजा का श्रिधिकार मर्यादित रहता ही या। इसके अतिरिक्त उसे मर्यादित रखने के लिये विचारशीलों और बुद्धिमानों का भी उस पर बहुत बड़ा प्रमाव होता था।

जा विचारशील त्यागी श्रीर विरक्त, तपस्वी श्रीर विद्वान् ब्राह्मण् श्रादि समाज से बिलकुल श्रलग बनो मे#

तपोवने। के नाम सात मूल गोत्रो के नाम पर खे गए थे। श्रपना घर-बार छे।डकर महातमा बुद्ध इसी प्रकार के एक आश्रम में गए थे। रामायण में गोत्र-श्रुषियों के नाम के जिन आश्रमों का उल्लेख है, वे भी

<sup>\*</sup> श्रर्थशास्त्र २. २. ( पृ० ४६ ) प्रदिष्टाभयस्था-वरजगमानि च ब्राह्मऐम्यो ब्रह्मसे।मारययानि तपोवनानि च, तपस्विम्यो गोत्रपराणि प्रयच्छेत्।

रहा करते थे, उनका भी हिंदू जीवन पर बहुत बड़ा राज-नीतिक प्रमाव पहता था। वे तपोवन समस्त श्रार्थ समाज के प्रतिनिधि हुन्ना करते थे। साथ ही वे तपोवन सामाजिक तथा राजनीतिक विषया के प्राचीन अनुभव के श्रागार या कोश हुआ करते ये और स्पष्ट तथा निष्पक् विचार के मुख्य स्थान समभे जाते थे। राजधानी या दूसरे छे।टे-छे।टे नगरो के बाहर पास ही कुछ विशिष्ट एकात स्थान हुन्ना करते ये जिनमें लोग तीसरे या वानप्रस्थ न्नाश्रम में पहुँचने पर जाकर रहते थे 🛊 । यद्यपि हिंदू त्यागी श्रौर विरक्त लोग घर-वार छोडकर वनो में चले जाया करते थे, परंतु फिर भी वे समाज तथा राजनीतिक च्रेत्र से बिलकुल ही श्रलग नहीं हा जाते थे। श्रपनी बुद्धिमत्ता तथा निष्पचता के कारण वे लोग शासन की कठिनाइयाँ ठीक तरह से समक्त सकते थे; श्रीर उसके संवध में विना कोई बात छिपाए या बिना किसी प्रकार के भय के राजा का उपयुक्त परामर्श दे सकते थे।

इसी प्रकार की संस्थाएँ थीं। उन नामों से यह श्रामिप्राय नहीं समम्प्रना चाहिए कि उस समय वे मूल गोत्र-श्रुषि जीवित ये श्रीर वहाँ वर्तमान रहते थे।

<sup>#</sup> देखेा पृ० २०८ की पाद-टिप्पणी।

इनके ऋतिरिक्त इनसे भी ऋषिक वृद्ध, बुद्धिमान् श्रौर चतुर्थ श्राश्रम मे पहुँचे हुए लोग होते थे जो किसी भूल करनेवाले के। श्रिधकारपूर्वक रोक सकते थे श्रीर जिन पर केाई सांसारिक शक्ति ऋपना ऋधिकार नहीं जतला सकती थी। वे जा कुछ कहते थे, वह नीति के नाम पर कहते ये त्रौर उनकी बातें सब लागों का सुननी पड़ती थी। उन्हें इस बात का ऋषिकार प्राप्त था कि किसी के बिना पूछे भी वे अपनी सम्मति प्रकट कर सके। साहित्य में इस प्रकार के अनेक उल्लेख भरे पड़े हैं जिनसे सूचित हाता है कि हिंदुओं के ऋषिया, मुनियो श्रीर तपस्विया श्रादि का उनके समय की राजनीति पर कितना ऋषिक प्रमाव था। बहुत प्राचीन काल के पाली लेखो आदि से अब यह बात प्रमाणित हुई है कि मिल्झों का एक वर्ग था जा ''नारद'' कहलाता था। इसी वर्ग के एक नारद से कृष्ण के। गण-राज्य सबधी कठिनाइया में समय समय पर सहायता श्रीर परामर्श मिला करता था। इसके उपरांत जब हम ऐतिहासिक काल में आते हैं, तब देखते हैं कि लिच्छविया पर ब्राक्रमण करने से पहले ब्राजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से परामर्श लिया था। केशिल के विदूरम ने एक बार केवल बुद्ध के मना करने पर ही शाक्यों के प्रति युद्ध की घेषणा करने का विचार छोड़ दिया था। सिकंदर ने मारत में श्राकर देखा या कि यहाँ के एकातवासी साधु श्रौर

# मिलाश्रो मैक्किंडल कृत मेगास्थिनीज नामक प्रथ के यु० १२४-२६।

"परमेश्वर, जा सबका स्वामी है, कभी केई भूल या अनुचित काम नहीं करता। वह प्रकाश, शाति, जीवन, जल, मानव शरीर श्रीर श्रास्मा सबका स्रष्टा है; श्रीर जब मृत्य इन सबको दुष्ट कामनाश्रो से मुक्त करके स्वतंत्र कर देती है. तब वह इन्हें प्रहण करता है। मैं केवल उसी ईश्वर के आगे सिर भुकाता हूं जा हत्याश्रो को निंदनीय सममता है श्रीर युद्धों की प्रेरणा नहीं करता। परंद्व सिकंदर ईश्वर या देवता नहीं है; क्योंकि उसके लिये मृत्यु ब्रावश्य-मावी है। श्रीर फिर जा श्रमी तक टिबराबाग्रस नदी के उस पार तक न पहुँचा हा श्रीर जा श्रव तक समस्त विश्व के साम्राज्य के सिंहासन पर न बैठा हो, वह समस्त संसार का स्वामी कैसे हा सकता है ! .... यदि उसके वर्तमान राज्यों से उसकी कामना पूर्ण न होती हो, तो उसे गगा नदी के उस पार जाना चाहिए। यदि हमारी त्र्रोर का यह देश उसके आदिमियों के लिये पर्याप्त न हा, तो वहाँ उसे ऐसा विस्तृत देश मिलेगा जा उसके श्रादमियों के लिये यथेष्ठ होगा। समभ रखी कि सिकंदर मुमे जी कुछ देना चाहता

है श्रौर जा कुछ मुभे देने का वचन देता है, वह सब मेरे लिये नितांत निरर्थंक है।.... जिस प्रकार माता श्रपने पुत्र को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पृथ्वी मुक्ते सब कुछ देती है।.....यदि सिकंदर मेरा सिर काट डाले, तो भी वह मेरी आतमा का नाश नहीं कर सकता। केवल मेरा सिर चुप हे।कर पड़ा रहेगा, पर मेरी श्रातमा श्रपने स्वामी के पास चली जायगी श्रीर इस शरीर केा इसी पृथ्वी पर पुराने श्रीर फटे वस्त्र की मौति क्षेत्र जायगी। उस समय मैं सूद्म शरीर धारण करके ईश्वर के पास पहुँच जाऊँगा....वह समस्त स्रभिमानियां श्रीर पापिया का न्यायकर्ता है: वयोकि पीड़ितों के मर्ममेदी, दुःखपूर्ण शब्द पीड़क के लिये दंड स्वरूप हो जाते हैं। इसिलिये सिकदर से कहा कि इस प्रकार की धमिकयों से वह उन्हीं लोगों का भयभीत करे, जिन्हें स्वर्ध श्रीर घन की कामना है श्रीर जे। मृत्यु से हरते हैं ; क्योंकि इम लोगों के लिये ते। ये दोनों ही शुस्त्र निरर्थक है। इस ब्रगमन (ब्राह्मणा) लाग न ता स्वर्ण से प्रेम करते हैं श्रीर न मृत्यु से ही डरते हैं।"

इस पर यदि यूनानियों ने यह कहा कि—"वृद्ध श्रीर नग्न डंडमी (दही) ही ऐसे निकले जा श्रानेक राष्ट्रो पर विजय सहज में सहन नहीं कर सकता था; श्रीर इसिलये उसने उनमें से कई त्यागियों का वह करा दिया था। एक वार ऐसे ही त्यागियों में से एक से पूछा गया था कि श्रमुक राष्ट्र के नेता से द्वम सिकदर का विरोध करने के लिये क्यों श्रामह करते हो । उसने उत्तर दिया था—"मैं यह चाहता हूं कि या ता वह प्रतिष्ठापूर्वक जीवन क्यतीत करे श्रीर या प्रतिष्ठापूर्वक मर जाय" ( प्लूटा है ६४ )। यूनानी लेखका ने एक श्रीर ऐसे सन्यासी का उल्लेख किया है जिसने सिकंदर को राजनीति सबधी एक बहुत श्रच्छी शिचा दी थी। उसने सिकदर के साम्राज्य की तुलना सूखे चमडे के दुकड़े से की थी श्रीर कहा था कि उसमें श्राक्ष्येण का कोई वेंद्र नहीं है। जब तुम उसके एक सिर

प्राप्त करनेवाले सिकंदर के घार शत्रु थे और जिनके सामने वह किसी प्रकार नहीं ठहर सकता था।" ते। इसमें आश्चर्य की केहिं बात नहीं है।

कदाचित् पाठकों को यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता न हागी कि उस संन्यासी ने उपनिषद् की ही सब बातें कही थीं। उसने कहा था कि आहाया वही होते हैं जो न ती स्वर्ण की कामना करते हैं और न मृत्यु से डरते हैं। उसका यह कथन हमारे आगे के कथन § २६०) के बिलकुल अनुरूप है।

पर खडे होते हो, तब दूसरे सिरे के लोग विद्रोह करके उठ खड़े होते हैं। तत्विशिला में एक वृद्ध दही रहा करता था। जब श्रोनेसिकेटीस ने उससे कहा कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ देवता जुस के पुत्र स्रौर समस्त ससार के स्वामी िकदर की सेवा में उपस्थित है।; श्रीर साथ ही उसे यह भी धमकी दी कि यदि द्वम इनकार करागे, ता सिकंदर तुम्हारा सिर कटवा डालेगा, तो वह दंडी खिल-खिलाकर हॅंस पढ़ा और बोला कि जिस प्रकार सिकंदर जुस का पुत्र है, उसी प्रकार मैं भी जुस का पुत्र हूं। मैं श्रपनी भारतभूमि से परम संतुष्ट हूं जा माता के समान मेरा पालन करती है। साथ ही उसने व्यंग्यपूर्वक यह भी कहा था कि गंगातट के निवासी (नंद के सैनिक) इस संबध में िकदर का संताष कर देंगे कि वह अभी तक समस्त संसार का स्वामी नहीं हुन्ना है 🛊 । त्रार्थशास्त्र में राजा से कहा गया है कि दृष्ट शासन से वानप्रस्य श्रीर परिवाजक कुपित होते हैं। महामारत में जहाँ राजनीति का विवेचन है,

<sup>#</sup> देखेा पृष्ठ २११ की पाद-टिप्पणी।

<sup>ी</sup> अर्थशास्त्र १. ४. १. ( पृ० ६ )

दुष्प्रचीतः (दंडः) कामकोषाम्यामज्ञानाद्वानप्रस्थ परित्राजकानपि केपियति ।

वहाँ राजा का यह कत्तव्य बतलाया गया है कि वह राज्य के समस्त कायों की सूचना तपस्विया को दिया करे श्रीर उन त्यागिया से परामर्श लिया करे जा श्रनुमनी श्रीर बहु- श्रुत हैं, जिनका प्रतिष्ठित कुल में जन्म हुश्रा है श्रीर जा श्रव सब प्रकार के श्रयों का त्याग कर चुके हैं !

§ २८. यह परंपरा समस्त हिंदू-इतिहास में चली आई थी। यह इतनी दृढ़ थी कि जब फिर से हिंदुओं का राज्य स्थापित हुआ, तब इसने फिर एक बहुत बढ़ा कार्य कर दिखलाया। गुरु रामदासजी शिवाजी के लिये उतने ही बढ़े पथ-प्रदर्शक थे, जितने बढ़े पथ-प्रदर्शक शिवाजी के प्राचीन पूर्वजों के लिये कोई नारद रहे होंगे।

§ २९०. बानप्रस्थो और सन्यासियों के वर्ग में हमें वृत्तस्थ ब्राह्मणों को भी लेना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति पठन-

<sup>\*</sup> महामारत, (कुम्भकोण्म् सस्करण्) शान्तिपर्व, श्र॰ ८६, श्लोक २६-२८।

श्रात्मानं सर्वकार्यािग् तापसे राष्ट्रमेव च । निवेदयेष्प्रयत्नेन तिष्ठेत्प्रह्मश्र सर्वदा ॥ सर्वार्थत्यािगन राजा कुले जातं बहुश्रुतम् । पूजयेत् तादृश दृष्टाः....।

पाठन, चितन श्रौर यजन करनेवाले ब्राह्मणो का सचा सामाजिक महत्त्व न समभे, ता तक उसे हिंदू इतिहास का ठीक ठीक ज्ञान हो ही नहीं सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ज्ञान-भांडार बराबर बढ़ता ही जाता था श्रीर उनका मानसिक बल चरम सीमा तक पहुँच गया था। यदि वे लोग सब प्रकार के स्वाथों से रहित श्रीर दरिद्र न होते, ता बहुत संभव था कि वे समस्त हिंदू समाज का उदरस्य कर लेते; श्रौर श्रव में उनका उदर भी फूलकर फट जाता श्रीर स्वय उनका भी नाश कर देता। वे लोग किसी ऐसे काम में हाथ ही न डालते थे जिससे धन का उपार्जन है। सकता था। उन्हें अपने निर्वाह के लिये बहुत ही अल्प मात्रा मे जिन वस्तुश्रो की श्रावश्यकता होती थी, ने वस्तुएँ वे उसी समाज से मिन्ना रूप में मॉग लेते थे जिसकी सेवा का वत वे धारण करते थे। वे वास्तव में हिंदू समाज के स्वामी श्रीर नेता हाते थे, श्रीर उनमे एक ऐसी विशेषता हाती थी जा उसार के भ्रीर किसी समाज के नेतात्रों में नहीं हाती थी। वे सब के स्वामी भी रहते थे श्रीर साथ ही साथ परम दरिंद्र मी रहते थे। दखिता का व्रत धारण करके बुद्धि-बल के विचार से वे ऐसा श्रविनश्वर श्रस्तित्व प्राप्त करते ये जिसकी जड़ श्रात्मिक स्वतत्रता तथा सद्गुरामूलक श्रेष्ठता के ज्ञान में हाती थी। जिस जाति में उनका संवर्धन होता या, वह

जाति सदा निष्ठापूर्वक उनका साथ देवी थी श्रीर ज्ञान तथा गुण् के उन विशाल माहारो का पालन पेषण् करती थी।

समाज श्रीर राज्य के श्रदर तथा पौर श्रीर जानपद के बाहर छोटी कटी मे रहकर यजन-क्रिया करनेवाले ब्राह्मणो को अपने समय की राजनीति की इतनी अधिक चिंता रहती थी, जितनी कदाचित् श्रीर किसी को न रहती होगी। जातको में स्थान स्थान पर ऐसे ब्राह्मचो का उल्लेख मिलता है जा धर्मशास्त्र स्त्रीर स्तर्थशास्त्र दोनों के ही समान रूप से पंडित हुआ करते थे। रामायग् श्रौर महामारत श्रादि के वशिष्ठ श्रौर वामदेव उन्ही लेगो में से ये जा, जब चाहते थे, तब राज-हरबार में जा पहुंचते थे, राजा के। परामर्श देते ये और उसे बत-लाते थे कि तुम्हारे शासन में अमुक अमुक दोष हैं। वही लाग ये जा रामायण में पौर-जानपद के नेवास्रो को स्रपने साथ लेकर युवराज के अभिषेक के सबध में राजा को राष्ट्र का निर्णय ववलाने के लिये गए थे: श्रीर राजा उन्हें तथा पौर-जानपदो को राजन् या शासक कहकर सबाधन करता था। वृहस्पति श्रीर कौटिल्य के वर्ग के लोग क्वल राजनीति सबधी सिद्धार्वों का ही नियमन नहीं करते थे, बल्कि वे श्रपने देश की राजनीति से प्रत्यक्त श्रौर घनिष्ठ संवंघ भी रखने थे। कौटिल्य एक श्रोत्रिय या वैदिक ब्राह्मचा

था #। पर जिस समय भारत में सिकंदर का श्रागमन हुश्रा श्रीर कैंटिल्य ने नवोत्थित (नव) नंद की शासन-व्यवस्था में दोष देखे, तब वह वेदाध्ययन छोड़कर तुरंत राजनीतिक चेत्र में कृद पड़ा। उसने श्रपने समय की शासन व्यवस्था को श्रादि से अत तक ठीक करके सुस्विटित करना श्रावश्यक सममा। वह दिद्ध स्वामी बार-बार यही कहता था कि राष्ट्र एक ऐसा जीवन है, जिस पर समस्त सामाजिक, व्यक्तिगत श्रीर श्रात्मिक सुख निर्मर करते हैं। ऐसे ही लोग जनता को बार बार इस बात का स्मरण कराते थे कि राष्ट्र की सम्यता का श्राधार राजनीति है श्रीर जनता की रज्ञा करनेवाली तलवार ही सम्यता का गर्माशय हैं।

# चाण्क्य इति विख्यातः श्रोत्रियः सर्वघर्भवित्। तैलग का मुद्रा-राज्ञस, उपाद्घात, पृ॰ ४४।

येन शास्त्र च शस्त्र च नदराजगता च भू' । श्रमर्षेगोद्धतान्याश्च तेन शास्त्रमिदं कृतम्॥

—ग्रर्थशास्त्र ( पृ० ४२६ )।

ै महाभारत (कुंभकोण्म् संस्करण्) शांतिपर्व. अ॰ १६४, श्लोक ६६-६९.

> श्रिसि घर्मस्य गोप्तारं ददौ सत्कृत्य विष्णुवे । विष्णुर्मरीचये प्रादान्मरीचि मार्गवाय तम् ॥

ब्राह्मण्रो ने इस ब्रार्यावर्त्त को जिस प्रकार धार्मिक दृष्टि से ब्रादर्श ब्रौर पूज्य बनाया था, उसी प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भी बनाया था#।

६ २९१. सन्यासिया, तपस्विया श्रीर वृत्तस्य ब्राह्मणो की सुस्घटित संस्थाश्रो के श्रातिरिक्त शासनकर्त्ताश्रो को सार्वजनिक मत का भी पूरा पूरा घ्यान रखना पडता था। देश मे एक वास्तविक सार्वजनिक मत होने का प्रमाण महाभारत, शातिपर्व, श्र॰ ८९, श्लोक १५-१६ में मिलता हैं। उसका श्राशय इस प्रकार है—

महर्षिभ्या ददौ खद्भमृषया वाषवाय च।

महेन्द्रो लोकपालेभ्या लोकपालास्तु पुत्रक ॥

मनवे स्टर्यपुत्राय दतुः खङ्ग सुविस्तरम्।

ऊचुश्चैनं तथा वाक्यं मानुषाणां स्वमीश्वरः॥

श्रासिना धर्मांगर्मेण पालयस्व प्रजा इति।

\* उदाहरण के लिये मनु २. २२ की व्याख्या करते
समय मेघातिथि की की हुई 'त्रार्थांक्तं' की व्याख्या देखे।।

श्रार्या वर्तन्ते तत्र पुनः पुनरुद्भवन्त्याक्रम्याक्रम्यापि न
चिरं तत्र म्लेच्छाः स्थातारा मवन्ति .. .. इत्यादि।

गृतेश्चारेरनुमतैः पृथिवीमनुसारयेत्॥

गृतेश्चारेरनुमतैः पृथिवीमनुसारयेत्॥

"राजा को उचित है कि वह अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को समस्त राज्य में इस बात का पता लगाने के लिये भेजे कि प्रजा उसके गत या अतीत दिन के व्यवहार की प्रशसा करती है या नहीं।

"वह इस बात का पता लगावे कि प्रजा उसके किस व्यवहार की प्रशासा करती है श्रीर किस व्यवहार की नहीं करती; उसके कौन से काम देशवासियों को पसद हैं श्रीर राष्ट्र में उसका कैसा यश है।"

देश में राजा की नीति श्रीर श्राचरण तथा व्यवहार श्रादि की श्रालोचना होती थी श्रीर राजा को उन श्रालोचनाश्रो से परिचित होने की चिंता रहती थी। राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण में उस स्थान पर यह श्रादर्श कुछ उप परत प्रवल-रूप में दिखलाया गया है, जहाँ यह बतलाया गया है कि राम ने सीता का क्यो परित्याग किया था। यद्यपि स्वयं रामचद्र यह बात बहुत मली भौति जानते थे कि सीता बिलकुल निर्दोष है, तथापि लोगो के विचार देखकर ही उन्हें उसका परित्याग करना पड़ा था।

§ २६ १क. बृहस्पति सूत्र में राजा के लिये कहा गया है कि यदि जनता किसी छोटे से छोटे काम के मी विरुद्ध हो,

जानीत यदि में वृत्त प्रशसन्ति न वा पुनः। कचिद्रोचेजनपदे कचिद्राष्ट्रे च मे यशः॥ (कुभको०)

तो राजा को वह छोटा सा काम भी न करना चाहिए + । यदि जनता विरुद्ध हो तो राजा को धर्मयुक्त काम भी न करना चाहिए।

# बृहस्पति सूत्र, (एफ॰ डब्ल्यू॰ थामस वाला सस्करण्) १. ६५ । जनघोषे स्ति च्रद्रकर्मं न कुर्यात् । रं उक्त प्रय, १. ४. । धर्ममपि लोकविक्षं न कुर्यात् ।

## तीसवाँ पकरण

## मंत्रि-परिषद्

\$ २६२. क्या हिंदू राजा एक व्यक्तिगत शासक हुआ करता था है इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिये हमें हिंदू मंत्रि-परिषद् की स्थित की जॉच करनी मूल चाहिए। राष्ट्र-संघटन में मित्र-परिषद् का जो स्थान था, उसका ठीक-ठीक महत्त्व समझने के लिये उस परिषद् के पूर्व इतिहास के संबंध में कुछ बाते बतला देना आवश्यक जान पड़ता है। हिंदू मित्र-परिषद् वास्तव में एक ऐसी संस्था थो जा प्राचीन वैदिक काल की राष्ट्रीय समा से, उसकी शाखा के रूप मे, निकली थी। जैसा कि हम अभी ऊपर बतला चुके हैं, अथर्व वेद से स्वित होता है कि राजकर्ता लोग उस समूह का अश होते थे, जो राजा को राजपद प्रदान करने के लिये उसके चारो

<sup>#</sup> देखेा ऊपर § २०४।

श्रोर एकत्र होता था। श्रागे चलकर राजा वनानेवाले यही राजकृत् या राजकर्ता लोग रखी, उच्च पदाधिकारी, सेनापति, कोषाध्यत्त्व श्रादि के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका पूजन राजा श्रपने राज्यामिषेक से पहले करता या । उन रिलयों की पूजा करके वह मानो राज्य के उन श्रिधिकारियों का भी सम्मान करता या श्रीर समाज के प्रतिनिधियों का भी। राज्यारोह्णा श्रयंवा राजपद प्राप्त करने से पहले जिस प्रकार समाज के श्रन्यान्य प्रतिनिधियों की स्वीकृति मौंगी जाती थी, उसी प्रकार उन रिलयों की स्वीकृति भी मौंगी जाती थी। इसका श्रिभप्राय यह है कि वे लोग राजा के बनाए हुए पदाधिकारी नहीं होते थे, बिल्क समाज के श्रंग के रूप में पदाधिकारी होते थे। उनकी सामृहिक सस्था का सूचक जो पारिमाषिक शब्द है, उससे उनके इस मूल का श्रीर भी समर्थन होता है।

§ २६३. श्रर्यशास्त्र में मित्रयों की समा को परिषद् श्रीर जातकों ‡, महावस्तु +, तथा श्रशोक के

<sup>\*</sup> देखा अपर § २१२ ।

<sup>†</sup> ऋर्यशास्त्र १. १५।

<sup>🗓</sup> जातक, खढ ६, पृ० ४०५ श्रौर ४३१।

<sup>+</sup> महावस्तु खरह २, पृ० ४१६ श्रीर ४४२।

शिलालेखे। में उसे ''परिसा" कहा गया है। इसी पकार का अर्थ देनेवाले जा और कई शब्द हैं, उनके साथ (बहुत बाद तक) इस नाम का मिश्रण नहीं होता, न उन शब्दों के लिये इसका व्यवहार होता है और न इसके लिये उन शब्दों का। इसके अतिरिक्त वैदिक हिंदुओं की राष्ट्रीय समा का भी एक दूसरा नाम परिषद् था। जैसा कि अभी बतलाया जा चुका है, बृहदारस्थक उपनिषद् में समिति को परिषद् कहा गया हैं। मित्रयों की परिषद् जब इस प्रकार समिति परिषद् से अलग हुई, तब उसे समिति परिषद् के समान ही नाम प्राप्त हुआ। नाम के साथ ही साथ उस परिषद् को पुरानी परपरा और उत्तरदायिल भी प्राप्त हुआ।

है २६४. जिन दिनो हिंदू राजा बहुत बलवान् हो गए थे, उन दिनो भी परिषदों की वैदिक मर्यादा नष्ट नहीं हुईं थी। श्रारंभिक राष्ट्र-संघटन में जिस प्रकार उनके सदस्य 'राजकृत' श्रोर 'राजा' वने थे, उसी प्रकार पाली सूत्रों श्रोर राष्ट्रीय महाकाव्य में भी वे 'राजकृत' श्रोर 'राजा' ही बने रहे। पाली धर्मप्रथों में

<sup>#</sup> प्रधान शिलामिलेख ३ ऋौर ६ । † देखेा पहला खरड § ६, ए॰ १६ ।

'राजकृत्' शब्द मंत्री के पर्याय के रूप में आया है \* । जिन मित्रयों ने भरत के सामने आपना प्रस्ताव रखा था, उन्हें भी रामायण में राजकर्ता ही कहा गया है । प्राविमान्त सूत्र में महामंत्रिया को राजा कहा गया है । अशोक अपने महामित्रयों को (राज्य की) "बाग हाथ में रखनेवाले राजुक" अर्थात् 'शासक मंत्री' कहता है + ।

# दीग्धनिकाय महागोविद मुत्तन्त § ३२. राजकत्तारो ।

† अयोध्या काड अ० ७६ स्त्रोक १ समेत्य राजकर्त्तारो
भरतं वाक्यमब्रुवन् । कुंभकोण्यम् संस्करण् में उद्भृत
टीका, राजकर्तारः = मन्त्रिणः ।

1 राजानो नाम पठव्या राजा पदेसराजा मराइलिकराजा अतरमोगिका अक्खदस्या महामत्ता ये वा पन छेज्ञभेजं अनुसासंति एते राजानो नाम। चाइल्ड्स द्वारा उद्भृत, पृ॰ ३६७।

+ प्रधान शिलामिलेख ३ और खंम शिलामिलेख ४ में राजुक शब्द देखो, जिसमें राजुक मंत्रिया के। शासन के पूर्ण अधिकार दिए गए हैं (दह)। देखो J. B. O. R. S. खंड ४, पृ० ४१ में जायसवाल का लेख। साथ ही देखो कपर दूसरा खड, पृ० २८ की दूसरी पाद-टिप्पणी।

हिर्प. हिंदू राष्ट्र-सघटन का यह एक निश्चित नियम श्रौर सिद्धात है कि बिना मंत्रियों की परिषद् की स्वीकृति परिषद् श्रौर राजा श्रौर सहयोग के राजा कोई काम नहीं कर सकता। इस सबध में धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति सब धी सभी ग्रंथ एक-मत हैं। स्वय ही सब शासन कार्य करने का प्रयत्न करनेवाले राजा को मनु ने मूर्ख कहा है। वह ऐसे राजा को श्रयोग्य समभता है । उसने यह विधान किया है कि राजा को श्रयोग्य समभता है । उसने यह विधान किया है कि राजा को श्रयोग्य समभता है । उसने यह विधान किया है कि राजा को श्रयोग्य समभता श्रम श्रवश्य रखने चाहिएँ, श्रीर राज्य के साधारण तथा श्रसाधारण कार्यों पर उन्हों के मध्य में बैठकर श्रीर उन्हों के साथ में बैठकर श्रीर उन्हों के साथ में बैठकर श्रीर उन्हों के साथ मिलकर विचार करना चाहिए । समस्त राज्य के कामो का तो कहना ही क्या है, एक साधारण काम भी उसे श्रकेले नहीं करना चाहिए । याज्ञवल्क्य

<sup>#</sup> देखो कपर § २४५। मनु ७. ३०-३१।

† मनु ७. ५४-५७।

‡ मनु ७. ३०-३८ श्रीर ५५-५६।

सोऽसहायेन मूढेन छुन्धेनाकृतबुद्धिना।
न शक्यो न्यायता नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥३०॥

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिसा।
दर्गहः प्रस्तिवृं शक्तः ससहायेन धीमता ॥३१॥

का भी यही मत है # श्रीर दूसरे घर्मशास्त्राधिकारी भी यही कहते है । कात्यायन तो यहाँ तक निर्देश करता है कि राजा को श्रकेले बैठकर किसी मुकदमे या श्रामियोग श्रादि का भी निर्णय नहीं करना चाहिए श्रीर श्रमात्या तथा सम्यो श्रादि के साथ बैठकर निर्णय करना चाहिए। कौटिल्य भी, जा एकराज प्रयाली का सबसे बड़ा समर्थक है, कहता है कि राजा को मित्र-परिषद् में बैठकर ही राज्य संबंधी समस्त विषयो का विवेचन श्रीर निर्णय करना चाहिए, श्रीर बहुमत से जो कुछ निश्चित हो, उसी के श्रनुसार उसे काम करना चाहिए। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र-परिषद् से मित्र मंत्रियों की श्रीर कोई समा या मंडल

श्रिप यस्पुकर कर्मा तदध्येकेन दुष्करम्। विशेषतोऽसहायेन किमु राज्य महोदयम्॥५५॥ तैः सार्घे चिन्तयेकित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्। स्थानं समुदय गुप्ति लञ्चप्रशमनानि च॥५६॥ \* याज्ञवल्क्य १. ३११॥

तैः सार्घे चिंतयेद्राज्यं, ऋादि । <sup>†</sup> वीरमित्रोदय प्र० १४.

सप्राड्विवाकः सामात्यः सत्राह्मण्पुरोहितः। ससम्यः प्रेक्को राजा स्वर्गे तिष्ठति घर्मतः॥ हो, तो भी इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करने का विधान किया गया है। ग्रायशास्त्र में कहा है—

"जब कोई असाधारण या विशेष विषय आकर उपस्थित हो, उस समय समस्त मंत्रियों और मित्र-परिषद् का आवा-हन करना चाहिए और उन्हें उसकी सूचना देनी चाहिए । उस सभा में बहुमत द्वारा जो कुछ करना निश्चित हो, वही ( राजा को ) करना चाहिए ।"

एक महत्त्व की बात यह मी है कि राजा को मंत्रियों का निर्णय रह करने का भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है। कौटिल्य ने परिषद् का महत्त्व बतलाते हुए कहा है कि केवल दे। असे रहते हुए भी इंद्र को इसलिये सहस्राद्ध कहा जाता है कि उसकी मिन-परिषद् के एक हजार बुद्धिमान् सदस्य थे जा उसके नेत्र समस्रे जाते थें।

**\* अर्थशास्त्र १. १५ (१० २९)** 

श्रात्यायिके कार्ये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदञ्चाहूय ब्र्यात्। तत्र यद्भयिष्ठाः कार्येविद्धिकरं वा ब्र्युस्तत्कुर्यात्।

देखें। इडियन ए टीक्वेरी सन् १६१३, पृ० २८२ में जायसवाल का लेख ।

† अर्थशास्त्र १. १५. ११ ( ए॰ २६ )

इन्द्रस्य हि मन्त्रपरिषद्यवीगा सहस्र । तच्चतुः । तस्मादिम द्वयन्नं सहस्रान्त्रमाडुः । शुक्रनीतिसार में, जा मूल सिद्धांतो के संबंध में पूर्ण रूप से प्राचीन परंपरा का ही अनुसरण करता है, कहा है—

'राजा चाहे समस्त विद्याश्रो में कितना ही कुशल श्रीर नीति या व्यवहार में कितना ही दक्त क्यो न हो. परंतु फिर भी उसे बिना मंत्रियो की सहायता के श्रकेले बैठकर राज्य के किसी विषय पर विचार न करना चाहिए । बुद्धिमान् राजा को सदा श्रपनी परिषद् के सदस्यो, श्रिषकारियों या विभाग-मंत्रियों, उनके समापति (सम्य § ३०६) श्रीर प्रजा (प्रकृति § ३०४) की सम्मति के श्रनुसार चलना चाहिए। उसे कभी स्वयं श्रपनी सम्मति के श्रनुसार चलना चाहिए। जब राजा श्रपनी परिषद् से स्वतंत्र हो जाता है, तब वह मानो स्वयं ही श्रपने नाश की कल्पना या योजना करता है। समय पाकर वह श्रपना राष्ट्र या राज्य श्रीर प्रकृति या प्रजा दोनो खो बैठता है#।

<sup>\*</sup> शुक्रनीतिसार २. २-४ । सर्वविद्यासु कुशलो रूपो हापि सुमन्त्रवित् । मंत्रिमिस्तु विना मंत्रं नैकोर्यं चिन्तयेत् क्वचित् ॥२॥ सम्याधिकारिप्रकृति समासत्सुमते स्थितः । सर्वदा स्थान्तृपः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥३॥

मनु (७.५७) के अनुसार राजा के। पहले सब मंत्रियों से अलग अलग परामर्श करना चाहिए और तब उन सब के। एकत्र करके परामर्श करना चाहिए; अर्थात् जैवा कि मेघातिथि ने उसकी व्याख्या करते हुए बतलाया है, परिषद् में बैठकर उनसे परामर्श करना चाहिए। ठीक यही बात और प्राय शब्दशः कौटिल्य ने मी कही है । इस प्रकार परामर्श और विवेचन करके ही राजा लाम उठा सकता था। कहा गया है कि राजा को अपने सबसे अधिक बुद्धिमान् मंत्री पर, जिसका ब्राह्मण होना आवश्यक है, पूर्ण रूप से निर्मर रहना चाहिए और समस्त निश्चयों को कार्य-रूप में परिणात करने का भार उसी पर छोड़ देना चाहिए । तारपर्य यह कि इस प्रकार समस्त कार्य प्रधान मंत्री के हाथ में सीप दिए जाते थे।

प्रमुः स्वातन्त्र्यमापन्नो ह्यनर्थायेव कल्पते।

मिन्नराष्ट्रो मवेत्सद्यो मिन्नप्रकृतिरेव च ॥ ४॥

\* तानेकैकराः पृच्छेत् समस्तारच । ग्रार्थशास्त्र, पृ० ६ ।

तेषा स्व स्वममिप्रायप्रपत्तम्य पृथक् पृथक् ।

समस्ताना च कार्येषु विद्याद्वितमात्मनः।—मनु,

6. 40 l

† मृत् ७. ५८-५६ ।

बृहस्पति-सूत्र मे कहा है कि जो कार्य पूर्या रूप से धर्म-सम्मत हो, वह भी बुद्धिमानों से सम्मति लेकर ही करना चाहिए । इसका अभिप्राय यह है कि शासन सबंधी जो कार्य विलकुल नियमानुमोदित और धर्मसंगत हो, वह भी अनुभवी मित्रया की सम्मति और स्वीकृति से होना चाहिए।

§ २६६. इस अवसर पर हमें विधान संबधी एक और महत्त्वपूर्ण धर्म या कानून का भी ध्यान रखना चाहिए।

राजा का वित्तदान क्षमिशास्त्रियों ने यह निर्देश कर रखा था क्षीर मित्र-परिषद् कि यदि मंत्री लीग विरोध करे, तो राजा के। यह ऋधिकार नहीं है कि वह

किसी को थित्त-दान कर सके। यहाँ तक कि वह ब्राह्मणों को भी इस प्रकार का दान नहीं दे सकता था। यह नियम ब्रापस्तंब के प्राचीन काल का था। (प्राय: ई० प्० ४००)

<sup>#</sup> धर्ममिप लोकविकुष्टं न कुर्यात् । कराति चेदाशास्यैनं बुद्धिमद्भिः । बृहस्पति सूत्र १.४-५ ।

<sup>†</sup> आपस्तम्ब २. १०. २६. १. भृत्यानामनुपरोघेन च्रेत्रं चित्तञ्च ददद्बाह्यसैम्या यथाईमनन्ताक्वोकानमिनयति ।

मंत्री के अर्थ में "मृत्य" शब्द के प्रयोग के लिये देखों अर्थशास्त्र पृ० ३२० मंत्रिपुरोहितादिमृत्यवर्गम् । साथ ही देखों पृ० २३२ में दिव्यावदान वाला उल्लेख।

हिंदू मिन-परिषद् का यह आरामिक इतिहास और विधान संबंधी इन नियमों को देखते हुए इम समम सकते हैं कि सम्राट् अशोक के आशा देने पर मी मिन-परिषद् और प्रधान मंत्री राधागुप्त ने बौद्ध मिचुओं के। और अधिक वित्त दान देना क्यो और किस प्रकार अस्वीकृत कर दिया था\*। यदि हमें मिन्न परिषद् के इन अधिकारो का पता

<sup>#</sup> दिन्यावसन पृ० ४३० श्रीर श्रागे। दिन्यावदान मे श्रशोक के पहले वित्तदान का जो विस्तृत उल्लेख है, उसे मैं तस्वतः ठीक सममता हूँ; क्योंकि वह विश्वजित् सर्वमेघ की दिल्ला के रूप में या श्रीर श्रशोक सार्वमीम सम्राट्या; श्रीर शतपथ बाह्मण के श्रनुसार ( § २०१ ) इस प्रकार का दान करना उसका कर्तन्य था। जैसा कि मीमासा मे कहा है, (देलो § ३४५) सम्राट श्रपनी भूमि श्रथवा राष्ट्र को छोड़कर बाकी श्रीर सब कुछं दे दिया करता था। श्रर्थात् उसके कोष में व्यय से बचा हुश्रा श्रीर जितना धन होता था, वह सब दान दे दिया करता था। इस प्रकार के किसी विशिष्ट दान का मत्री लोग विरोध नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा दान करने का सम्राट् को श्रिध-कार था। परंतु यदि वह फिर इसी प्रकार कोई श्रीर दान करना चाहवा था, तो । मत्री लोग उसका विरोध करते थे;

न होता तो हम यही कहकर छुट्टी पा जाते कि ये सव बातें पौराखिक और बौद्धो की कपोल-कल्पना हैं।

अशोक ने अपने प्रधान शिलामिलेको की छुठी घारा में कहा है कि यदि मैं किसी दान या घोषणा के संव घ में कोई आशा दूं और मंत्रि-परिषद् में उसके सबंघ में किसी प्रकार का विवाद उपस्थित हो, तो मुक्ते उसकी सूचना तुरंत मिलनी चाहिए। यदि परिषद् में मेरे प्रस्ताव के संब घ में मतमेद हो अथवा वह प्रस्ताव बिलकुल अस्वीकृत हो, तो उसकी मुक्ते तुरत सूचना मिलनी चाहिए#। इससे यह सूचित होता है कि मत्री लोग समय समय पर सम्राट की आशा का मी विरोध करते थे।

§ २६७, इसी प्रकार जब रुद्रदामन् ने सुदर्शन ताल की मरम्मत की आजा दी थी, तब उसके मित्रयों ने भी उसका बिरोध किया था। सुदर्शन ताल की मरम्मत के संबंध में मंत्री लोग राजा के प्रस्ताव के विरोधी थे। उन लोगो ने उसके लिये धन देना श्रस्वीकृत कर दिया था, जिस पर

श्रीर ऐसा ही करना श्रशोक के मित्रयों ने भी श्रपना कर्तव्य समभा या।

सौभाग्यवश भारतीय इतिहास के लिये रद्रदामन् का शिला-लेख बहुत ही स्पष्ट है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारे यहाँ के राष्ट्र-सघटन सब घी नियम निर्जीव और शुभ भावना के ही रूप मे नहीं थे, बल्कि वे उसी प्रकार सजीव और वास्तिवक थे, जिस प्रकार पौरो आदि के संब घ के नियम और कानून थे। हमें इस संब घ में बौद्ध प्रयो का उपकृत होना चाहिए जिन्होंने अशोक के शासन के संबंध की राष्ट्र-सघटन संबंधी इस महत्त्वपूर्ण घटना को इस दुःखद और करणा-पूर्ण रूप में रिच्चत रखा है कि समस्त भारत का सम्राट् अपने मंत्रियों के द्वारा अपने राज्यधिकार से बंचित कर दिया गया था । दिन्यावदान में जो गाथा उद्धृत है, वह उसके

<sup>\*</sup> देखेा ऊपर § २७० श्रौर Epigraphia Indica ५. ४४. (शिलालेख की पक्तियाँ १६-१७.)

<sup>†</sup> दिन्यावदान पृ० ४३०. कुक्कुटाराम को अशोक जो दान देना चाहता था, उसे पूरा करने के लिये उत्सुक होकर उसने कहा था—"राधागुप्त, मैं अपने द्रव्य या राज्य या अधिकार के नाश की परवा नहीं करता।"

राजाह । राघगुप्त, नाह द्रव्यविनाश न राज्यनाशनं न चाश्रयवियोगं शोचामि ।

तिसंश्च समये कुनालस्य सम्पदिनामपुत्रो युवराज्ये प्रवर्तते । तस्यामात्यैरिभिहितम् । कुमार, श्रशोको राजा स्वल्पकालावस्थायी, इदं च द्रव्यं कुर्कुटरामं प्रेष्यते, कोशबिलनश्च सजानो, निवारियतन्यः । यावत् कुमारेण भागदागारिकः प्रतिषिद्धः ।

उस समय कुणाल का पुत्र सम्पदि युवराज-पद पर श्रवस्थित या। श्रमात्यों ने उससे कहा था—'कुमार, महाराज श्रशोक का श्रवस्थान तो थांडे ही समय तक रहेगा, पर वे श्रपना चन कुकुंटाराम में भेज रहे हैं। राजा का बख केश्य ही है। उन्हें इससे निवारण करना चाहिए।' इस पर कुमार ने भाडागारिक को प्रतिषेघ कर दिया।

(देखो आगे § ३१२ जिसमें यह बतलाया गया है कि युवराज ही प्रधान अभात्य हुआ करता था और मित्र-परिषद् के दूसरे मंत्री सब प्रस्ताव उसके पास मेजा करते थे।)

त्र्रथ राजाशोकः सविग्नोऽमात्यान् पौराश्च सन्निपात्य कथयति । कः साम्प्रतं पृथिव्यामीश्वरः । ततोऽमात्य उत्थायासनाद् येन राजाशोकस्तेनाञ्जलि प्रसम्योवाच । ( ५० ४३१ ) देवः पृथिव्यामीश्वरः । श्रथ राजाशोकः साशुदुर्दिननयन-वदनोऽमात्यानुवाच—

दाचिषयादनृतं हि कि कथयथ भ्रष्टाधिराज्या वयम् ।
उद्विग्न राजा श्रशोक ने श्रमात्यां श्रौर पौरों को बुलाया .
श्रौर उनसे पूछा—'इस समय देश का स्वामी कौन है!'
प्रधान श्रमात्य ने उठकर श्रौर राजा श्रशोक के पास
पहुँचकर हाथ जोड़र प्रणाम करते हुए कहा—'देव (श्रीमान्) ही इस समय पृथ्वी के स्वामी हैं।' इस पर राजा श्रशोक ने श्रश्रपूर्ण नेत्रों से मंत्रियों से कहा—'कैवल शिष्टाचार के विचार से मिथ्या बात क्यों कह रहे हो ! इम तो राज्याधिकार से श्रष्ट हो चुके हैं।'

त्यागशूरो नरेन्द्रोऽसौ श्रशोको मौर्यकुञ्जरः । जम्बुद्धीपेश्वरोभूत्वा जातोद्धीमलकेश्वरः ॥ भृत्यैः सभूमिपतिरद्य द्वताधिकारो दानं प्रयच्छति किला-मलकार्धमेतत् ।

त्यागशूर श्रीर मीर्यकुंजर अशोक, जो जबूदीप का अधीक्षर था, श्रव आधे श्रामलक का अधीक्षर रह गया। मित्रयों के द्वारा श्रिषकार अपद्वत हो जाने पर श्रव वह राजा आधा श्रामलक ही दान देता है। मिन्नु लोग किसी ऐसी कहानी की मी कल्पना नहीं कर सकते थे जो उनके धार्मिक इतिहास के एक महान् व्यक्ति पर किसी प्रकार का लाछन लगानेवाली हो । वे किसी ऐसी कहानी की भी कल्पना नहीं कर सकते थे जो परवर्ती ऐसे राजाश्रो के लिये नजीर बन जाती, जो मौर्य सम्राट् का श्रमुकरण करके इस प्रकार का कोई बडा दान 'करना चाहते।

ह रहन. मंत्रि-परिषद् के मंत्रिया की सख्या सदा एक सी नहीं रहती थी, वह बराबर घटती-बढ़ती रहती थी। वृहस्पति ने ग्रपने राजनीति संबधी मित्र-परिषद् के सदस्यों की सख्या ग्रथ मे, जिसका उद्धरण कौटिल्य ने श्रपने ऋर्थशास्त्र में दिया है, कहा है

कि मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की सख्या सेलिह होनी चाहिए। मानव अर्थशास्त्र में कहा है कि मित्र-परिषद् में बारह मंत्री होने चाहिएँ। (मित्र परिषद द्वादशामात्या\* कुर्वतिति मानवाः।) एक दूसरे प्राचीन आचार्य उशनस् ने अपने समय में बीस मत्री बतलाए है; परतु कौटिल्य ने कोई

<sup>#</sup> कौटिल्य-कृत अर्थशास्त्र १.१५.११.( पृ० २६ ) श्रर्थशास्त्र मे अमात्यन् छुपा है, पर वह अमात्यम् हाना चाहिए। वह भित्र-परिषद्' का विशेषण है।

निश्चित संख्या नहीं बतलाई है\*। इससे और पहले की मित्र-परिषदें और मी बड़ी हुआ करती थीं। महाभारत में बत्तीस मित्रयो की एक परिषद् का उल्लेख है ( § ३२१ )। पर आगो चलकर सदस्यों की संख्या घटाने की ओर ही प्रवृत्ति रही।

§ २६.६. हम फिर मंत्रि-परिषद् श्रौर मित्रयों की सामृहिक शक्ति का विचार करते हैं। श्रव हम मिल मिल मंत्रियों के पदो के नाम बतलाते हैं। मनु (७.५४) में कहा है कि मंत्रि-परिषद् में मित्रयों की सख्या सात या श्राठ होनी चाहिए। जिस समय श्रुक्रनीति लिखी गई थी, उस समय श्राठ की संख्या प्रायः निश्चित सी हो गई थी; श्रौर उसी के अनुसार शिवाजी ने श्रष्ट-प्रधान या श्राठ मत्री बनाए ये। कुछ श्राचायों के श्रनुसार शुक्रनीति में बतलाए हुए श्राठ मंत्री इस प्रकार हैं!—

<sup>\*</sup> उक्त प्रत्थ श्रीर प्रकरण श्रादि ।
† शुक्रनीति २. ७१-७२.
श्रष्टप्रकृतिमियुंको नृपः कैश्चित्स्मृतः सदा ।
सुमन्त्रः पिर्हता मन्त्री प्रधानः सचिवस्तथा ॥
श्रमात्यः प्राड्विवाकश्च तथा प्रतिनिधिः स्मृतः ।

- (१) सुमंत्र या ऋर्य-मंत्री।
- (२) पंडितामात्व या धर्मशास्त्र का ज्ञाता मंत्री I
- (३) मत्री या गृह-विभाग का मंत्री।
- ( ४ ) प्रधान या मित्र-परिषद् का समापित ।
- (५) सचिव या युद्ध-मंत्री।
- (६) श्रमात्य या भूकर और कृषि विमाग का मत्री।
- (७) प्राड्विवाक या न्याय विमाग का मंत्री श्रौर प्रधान न्यायाधीश।
- ( ८ ) प्रतिनिधि—इसके संबंध में आगे विवेचन किया गया है।

इसके ऋतिरिक्त कुछ, और आचायों के अनुसार नीचे लिखे दो और मत्री भी होते थे।

- (६) पुरोहित या धार्मिक कृत्या का मत्री।
- (१०) दूत या राजनीतिक विभाग का मत्री# |

<sup>#</sup> शुक्रनीतिसार २-८४-८७ ।
सर्वदर्शी प्रधानस्तु सेनावित् सचिवस्तथा ॥
मत्री तु नीतिकुशत्त परिहतो धमतस्वित् ।
लोकशास्त्रनयसस्तु प्राड्विवाकः स्मृतः सदा ॥
देशकालप्रविज्ञाता द्यमात्य इति कथ्यते ।
श्रायव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः स च कीर्तित. ॥

[इन दोनो को भी मित्र-परिषद् में बैठने का स्थान मिलता था।]

इक्तिताकारचेष्टाज्ञः स्मृतिमान्देशकालित्।
पाद्गुरप्यमन्त्रविद्वाग्मी वीतमीद् त इष्यते ॥
स्राहितञ्चापि यत्कायं सद्यः कर्त्तुं यदोचितम्।
स्रकर्तुं यद्वितमपि राज्ञः प्रतिनिधिः सदा।
वोधयेत्कारयेत्कुर्यांच्र कुर्यांच्र प्रवेधयेत्॥
सत्यं वा यदि वासत्यं कार्यजातञ्च यत्किल।
सर्वेपा राजकृत्येषु प्रधानस्तदिचिन्तयेत्॥
इत्यादि श्लोक १०६ तक।

मिलाश्रो शिवाजो के श्रष्ट-प्रधान। जिलो की नागरिक व्यवस्था वास्तव में केंद्रस्थ श्रधिकारिया की श्रधीनता में हुआ करती थी, जिनमें से देा श्रधिकारी पत श्रमात्य श्रीर पत विचव हाते थे। ये दोनो क्रमशः वही श्रधिकारी होते थे जिन्हें श्राजकल श्रथमंत्री श्रीर लेखा विमाग के प्रधान श्रधिकारी या श्राय-व्यय के निरीच्क कहते हैं। जिलो का सब हिसाव किताव हन्हीं श्रधिकारिया के पास मेजा जाता था। वहाँ सब हिसाब एक में मिलाए जाते थे श्रीर उनकी मूलें श्रादि जाँची जाती थीं श्रीर मूल करनेवालों के। दह दिया जाता था। ये

प्रतिनिधि का ठीक-ठीक स्वरूप अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। जान पडता है कि उसका पद बहुत महस्व का होता था; क्योंकि उसे प्रधान और मंत्री से पहले स्थान दिया गया है। जा काम करना अत्यंत आवश्यक होता था, वह चाहे राजा का प्रिय हा और चाहे अप्रिय हो, उसे करने के लिये राजा का विवश करना उसका काम होता था। यह निश्चित है कि वह राजा का प्रतिनिधि कहीं होता था। संमव है कि वह पीर जानपद के प्रतिनिधि के

श्रिषकारी श्रपने यहाँ के आदिमिया की जिले के श्रिषकारिया के कामो की जाँच करने के लिये भेज सकते थे।
नागरिक विभाग के सबसे बढ़े श्रिषकारी पेशवा होते थे;
श्रीर पत सचिव तथा पंत श्रमास्य के पद उनके उपरात हुआ करते थे। माल के महकमे के कामो के सिवा
इनके श्रिषकार में सेनाएँ भी रहती थीं। ये दोनो शासनसभा के मुख्य सदस्य होते थे श्रीर वह शासन सभा
"श्रष्ट-प्रधान" कहलाती थी। राजा के उपरात पेशवा
या प्रधान मंत्री का पद हुआ करता था। पेशवा नागरिक तथा सैनिक दोनों विभागों का प्रधान होता था
श्रीर राजसिहासन के नीचे दाहिनी श्रोर सबसे पहले
उसी का श्रासन रहता था। सेनापित सैनिक विभाग का

रूप में मंत्रि-परिषद् में श्राकर बैठता हो; श्रयना राजा के पास श्राने-जाने के लिये वह मंत्रि-परिषद् का प्रतिनिधि हो। इसमें सदेह नहीं कि उसका पद बहुत श्रधिक, श्रौर कदाचित् सबसे श्रधिक, महत्त्व का होता था।

\$ ३००. युवराज को मंत्रि-परिषद् के सदस्यों में नहीं गिनाया गया है; परंतु यह निश्चित है कि वह भी युवराज, राज- एक मत्री होता था। वह साधारणतः कुमार और भमात्य राजवश का ही राजकुमार होता था और राजा का चिचा, भाई, भतीजा, पुत्र, दत्तक पुत्र

प्रघान अधिकारी होता था और सिंहासन के बाएँ और सबसे पहले उसका आसन रहता था। पेशवा के उपरात अमात्य और सिंचव के बाद मंत्री का आसन होता था जिसके अधिकार में महाराज के निजी और व्यक्तिगत सब काम होते थे। सुमंत पर-राष्ट्र विमाग का मंत्री हुआ करता था और बाएँ और सेनापित के नीचे बैठता था। इसके उपरांत पिंडत राव का स्थान था जो धार्मिक विषया का अधिकारी होता था और उसके नीचे बाई ओर न्यायाघीश बैठता था। —रानडे कृत Rise of Maratha Power- पृ० १२५-६.

श्रायवा पौत्र हुन्ना करता या । श्रान्यान्य मंत्रियों की भौति वह भी राजा का सहायक हाता था। युवराज की सुद्रा होती थी श्रीर उसकी पदवी का सूचक एक निश्चित पद होता था जिसका ब्यवहार वह हस्ताच्चर करते समय करता था। दिव्यावदान के श्रानुसार श्रीर कुणाल तच्चिराला का प्रातीय प्रधान शासक था। यह तच्चिराला उत्तरी प्रात की राजधानी थी।

जब राजवंश का कोई राजकुमार किसी पद पर नियुक्त रहता था, तब वह पदाधिकारी ही समभा जाता था। मह मास्कर ने उसे कुमार अध्यक्त कहा है; अर्थात् किसी विभाग का प्रधान अधिकारी राजकुमार जिसके हाथ में शासनाधिकार हो!। अरोक के शिलालेखा में प्रातीय

<sup>\*</sup> शुक्रनीतिसार २. १५ ।
स्वकनिष्ठ पितृन्य वानुज वाग्रजसम्मवम् ।
पुत्र पुत्रीकृत दत्त यौवराष्येऽभिषेचयेत् ॥
क्रमादमावे दौहित्र स्विपय वा नियाजयेत् ।
† दिन्यावदान पृ० ४२० । देखे। ऊपर इसी खड के
पृ० २३४ की दूसरी पाद-टिप्पणी ।

सरकारों के नाम जा खरीते आदि हैं, वे कुमार श्रीर महा-मात्री को संबोधित करके लिखे गए है। महामात्री का समूह "वर्ग" कहलाता था#। जान पड़ता है कि ऐसे ही कुमार के। भट्ट भास्कर ने हाथ में बाग रखकर (रज्जुमि:) नियंत्रण करनेवाला (नियता ) कहा है। बौद्ध ग्रंथो में श्रशाक को एक स्थान पर तत्त्वशिला का शासक श्रीर दूसरे स्थान पर उज्जैन ( पश्चिमी प्रांत की राजधानी ) का शासक कहा है। मौर्य राजवंश के राजकुमार दिल्ला में अपने वर्गों या काउन्सिलो के साथ शासन करते थे ‡ श्रीर कलिंग का विजित प्रात केवला महामात्री के वर्ग के ऋषीन था। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि केंद्रस्थ सरकार से भेजे जानेवाले खरीते, जिनकी प्रतिलिपियाँ शिला-लेखा मे हैं, कमी कुमार के नाम से संबोधित नहीं हैं। जैसा कि अशोक के दो स्थानों के शासक होने से सूचित हाता है, राजकुमार भी महामात्रों की भौति, जिनके संबंध मे

<sup>\*</sup> देखेा J. B. O. R. S. ४. पृ॰ ३६. मैं उड़ीसा के "पृथक प्रज्ञापन" ।

<sup>†</sup> दिव्यावदान पृ॰ ३७२; महाबश ५. ४६।

<sup>‡</sup> देखेा जौगड़ श्रीर घोता के "पृथव्" प्रधान शिला-भिलेख श्रीर सिद्धपुर का शिलालेख।

इम श्रमी विवेचन करेंगे, कदाचित् एक स्थान से दूसरे स्थान को बदले जाते थे। ऐसी दशा में खरीतो श्रादि का किसी व्यक्ति-विशेष के नाम न होना बिलकुल ठीक ही है।

§ ३०१. मिन्न भिन्न विमागों के मंत्रियों के पद-नाम समय समय पर बदलते रहे हैं। मानव घर्मशास्त्र# में सिव शब्द का व्यवहार किया गया है, जिसका शब्दार्थ होता है—सहायक या साथी, श्रीर श्रर्थ शास्त्र में मंत्री के लिये साधारणत' श्रमात्य शब्द श्राया है (जिसका शब्दार्थ है—एक साथ रहनेवाले)। रामायण में भी साधारणतः श्रमात्य शब्द का ही व्यवहार हुआ है; परंतु सचिव लोग मित्रयों से भिन्न बतलाए गए हैं।

प्रधान मंत्री के। "मत्री" कहा गया है जिसका शब्दार्थ है मत्रया या परामर्श देनेवाला। अर्थशास्त्र में सर्व-प्रधान मत्री के। मंत्री ही कहा गया है। अर्थशास्त्र में

<sup>#</sup> मनु ७. ५४ ।

<sup>†</sup> युद्ध काड, १३०. १७-२०. (कुंमकोण्म्)

इस मंत्री के उपरांत पुरोहित श्राता है; श्रीर उसके उपरांत सेनापति श्रीर तब युवराज श्राता है हैं :

मानव धर्मशास्त्र में प्रधान मंत्री कें। केवल "अमात्य" कहा गया है। शासन या दंड का समस्त अधिकार उसी के हाथ में रहता था। मानव (७.५८ और १२.१००) में विशेष रूप से यह कहा गया है कि अमात्य सदा ब्राह्मण होना चाहिए। आरंभिक समय में पाली धर्मअंथों के अनुसार अजातशत्र का प्रधान मंत्री अप्र महामात्र या सर्व-प्रधान मंत्री कहा गया है। दिल्यावदान में अशोक का प्रधान मंत्री (राधागुप्त) अमात्य कहा गया है। शुक्तनीति में उसी को मंत्री कहा है। गुप्त-काल में समवतः उसी कें। महादंडनायक कहते थे (देखों § ३२२)।

मानव वर्मशास्त्र में पुरोहित का विशेष रूप से केाई उल्लेख नहीं है। पर समवतः वह मनु के सात या आठ मंत्रियों के अंतर्गत ही है। इस मंत्री का मी सब जगह वही पद-नाम (पुरोहित या पुरोधस् या नेता) आया है। परतु उसका कार्य तथा अधिकार-तेत्र वरावर बढता हुआ

<sup>#</sup> अर्थशास्त्र प्र. २. ६१. ( पृ॰ २४५ )

<sup>†</sup> मनु ७. ६५।

ही जान पड़ता है। जातको श्रौर घर्मस्त्रों मे कहा गया है कि उसे धर्म श्रौर राजनीति दोनों का श्रञ्छा श्राता होना चाहिए। श्रापस्तंव में कहा गया है कि जिन श्रपराधों में प्रायश्चित्त का विधान होता हो उनका निर्णाय उसी को करना चाहिए। ब्राह्मणों के श्रमियोगों का विचार भी राजा की श्रोर से वही करता था। श्रर्थशास्त्रों कहता है कि उसे वेदा श्रौर वेदागों का श्रञ्छा शाता होना चाहिए श्रौर श्रथवं वेद के धर्मकृत्यों का भी उसे शान होना चाहिए श्रौर श्रथवं वेद के धर्मकृत्यों का भी उसे शान होना चाहिए; क्योंकि जब राष्ट्र पर कोई भारी दैवी विपत्ति श्राती थी, तब सर्व साधारण को संद्रष्ट करने के लिये वे कृत्य भी किए जाते थे। श्रुक्रनीति में + कहा है कि पुराहित को युद्ध-विद्या का भी शान होना चाहिए।

<sup>#</sup> जातक, खंड १, पृ० ४३७ श्रीर खंड २, पृ० ३०; श्रापरतव धर्मसूत्र २. ५. १० श्रीर १३-१४।

<sup>†</sup> श्रापस्तव धर्मसूत्र २. ५. १० श्रोर १३-१४ श्रादि ।

<sup>‡</sup> अर्थशास्त्र १. ८. ५ (ए० १५)

<sup>+</sup> शुक्रनोतिसार २. ८०-नीतिशास्त्रास्त्रव्यूहादिकुशलस्तु पुरोहितः ।

मानव धर्मशास्त्र में राष्ट्रो से सबंघ निश्चित करनेवाले कृटनीतिज्ञ मंत्री की ''दूत" \* कहा गया है। श्रन्य राष्ट्रों के साथ संघि श्रीर विग्रह श्रादि वही निश्चित करता था श्रीर श्रावश्यकता पड़ने पर उनसे संबंध-विच्छेद करता था। नामायण (२. १००. ३५) श्रीर शुक्रनीति में भी उसका यही नाम मिलता है। पर श्रागे चलकर गुप्त-काल के शिलालेखो, बृहस्पित के घर्मशास्त्र तथा अन्यान्य स्थानो में उसे "संघि-विग्रहिक" कहा गया है। यह एक विलक्षरा बात है कि अर्थशास्त्र में इस मंत्री का उल्लेख नहीं मिलता। सभवतः यह काम प्रवान मंत्री के ही हाथ में रहता होगा | मौर्य-काल में यह पद बहुत ही महत्त्व का था।

मानव धर्मशास्त्र में कहा गया है कि राजा श्रपने राजकोष के सब काम अपने ही हाथ में रखता है, अर्थात् श्रर्थमंत्री के सब काम वह स्वयं ही करता है । मानव-धर्भशास्त्र में इस संबंध में प्रत्यस् रूप से राजा का कोई उल्लेख नहीं है, परत इस विभाग के उसके श्राधीनस्थ कर्मचारी उसी "समाइर्चा" नाम से उल्लिखित है, जो

<sup>•</sup> मनु ७, ६५-६६--दूते सन्धिविपर्ययो । दूत एव हि सन्धत्ते मिनस्येव च सहतान् ।

नाम उसके लिये अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र में इसी से मिलता-जुलता एक और विभाग बतलाया गया है जिसका नाम सिक्तघातृ या सिक्तघाता है ( § २११ )। आगे चलकर ये दोनों विभाग एक में मिल जाते हैं। शुक्रनीति में अर्थ विभाग के मंत्री को "सुमंत्र" कहा गया है। गोविंदराज ( § ३०६ ) ने इसका दूसरा नाम 'अर्थसंचयकृत्" या "अर्थसंचयकर्ता" दिया है।

यह स्पष्ट ही है कि सेनापित सेना विभाग का मनी होता था। चंद्रगृप्त के शासन-काल में उसका महत्त्व बहुत ब्रिधिक दिखलाई देता है; क्यों कि उसे तीसग स्थान दिया गया है श्रीर युवराज से पहले रखा गया है। शुक्रनीति में वह सचिव कहा गया है। जैसा कि रामायण २.१००. ३१ से स्चित होता है, सेनापित युद्ध-चेत्र में सेना का संचालन भी करता था और मित्र-परिषद् में सैनिक सदस्य भी होता था। पर कीटिल्थ के समय में ये दोनों दो अलग पद थे (ई ३०६) और परवर्त्ता काल में भी वे दोनों अलग ही बने रहे। शुक्रनीति में वह सैनिक विभाग का नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारी ही माना गया है; क्यों कि मंत्री लोग एक विभाग से दूसरे विभाग में बदले जाते थे और उन सबके पद तथा मर्यादा समान ही होती थी (ई ३२०)।

( त्र्रार्थशास्त्र पृ० २७ ) का यही मत या ; श्रीर मानव धर्मशास्त्र (७. ५८) का भी यही मत जान पड़ता है। विशालाच ने एक मंत्री के गण की निंदा की है ( अर्थशास्त्र पृ० २७ ); श्रीर रामायरा ने भी इसे श्रनुचित ही ठहराया है, जिसके ब्रानुसार (२. १००. १८.) गया में न तो एक मत्री होना चाहिए श्रौर न बहुत से। जैसा कि महाभारत श्रीर नीतिषाक्यामृत के उद्धरणों से सूचित होवा है, आगो चलकर इनकी सल्या तीन या तीन से अधिक निश्चित हो गई थी। इनका ताक या विषम होना उन्हीं कारचो से अञ्चा माना गया था, जिन कारचो से मित्र मिश्र ने जूरियो की संख्या का ताक या विषम होना ठीक बतलाया है। (संख्यावैषम्यन्तु भूयोऽहपविरोधे भूयसां स्यात्।) विषम संख्या इसिलये होनी चाहिए कि यदि किसी समय मतमेद हो तो बहुमत से निर्ण्य किया जा सके।

<sup>#</sup> एको मंत्री न कर्च न्यः । एको निरवग्रहर चरित मुद्यति च कार्यकृष्ठु षु । द्वाविष मंत्रिणी न कर्च न्यो तौ संदती चरंती मन्द्रयंती गृहीती च विनाश्यतः । त्रयः पच सप्त वा मंत्रिणः कार्याः । त्रा० १०।

<sup>†</sup> वीरमित्रीदय, पृ० ३५।

§ २०४. त्रशोक के जिन राजुक मंत्रियो (§ २६८ ) को प्रचा पर शासन करने का पूर्ण अधिकार था, जिन्हें प्रजा को अनुप्रह प्रदान करने का अधिकार या और जिनकी रचा में राजा श्रपनी प्रजा को उसी प्रकार छ्रांब दिया करता था, जिस प्रकार किसी सुपरिचित दाई के हाथ में माता अपनी शिशु-संवान को क्षेत्र देवी है (स्वभामिलेख ४) श्रीर जो दंड या शासन तथा श्रमिहार या शत्रुवा घोषित करने के लिये सर्वप्रधान अधिकारी माने जाते थे, वे यही मंत्रघर या मंत्रप्रह जान पढते हैं। शासन करनेवाले मंत्री को राजुक कहते थे, जिसका शब्दार्थ होता है-जिसके हाथ में (शासन की) रज्जु या बाग हो। मह मास्कर का 'रज्जुमिर्नियन्ता" श्रीर महामारत का "मन्त्रग्रह" भी इसी प्रकार का शब्द है। उनके संब ध में 'राजा' शब्द का भी व्यवहार किया जाता था। इस सब घ में हमें इस बात का घ्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड्स ने अपने पाली शब्दकोष में ( राजा शब्द का विवेचन करते हुए ) प्राविमोक्ख सूत्र का जो उद्धरण दिया है, उसमें कहा है कि महामात्र लोग 'राजा' कहलाते ये। यह निश्चित है कि अशोक के राजुकों की संख्या एक से अधिक होती थी ; क्योंकि साधारणतः उनका उल्लेख बहुवचन में ही हुआ है।

§ ३०५, मंत्रि-परिषद् के इतिहास में इम देखते हैं कि उनकी संख्या बढ़ती और बदलती गई यी, वे एक से अनेक हो गए थे। एक मंत्रीवाला नियम परंपरा तथा समस्त राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था के विपरीत पडता था।

§ २०६. वास्त्वविक शासनाधिकार तो मत्रघरो की सस्या के हाथ में हो था, पर जैसा कि हम श्रमी बतला

मंत्र परिषद् का परिषद् मी हुन्ना करती थी। मन-

परिषद् में केवल मत्री ही नहीं होते ये। कौटिल्य के अनुसार इस समा के अधिवेशन में मत्री या मंत्र धारण करनेवाले अधिकारी निमत्रित किए जाते थे। इस परिषद् में नीचे लिखे कोग होते थे —(१) मंत्रधर या अतरंग समा के सदस्य, (२) अन्य विभाग मत्री, (३) वे मत्री जिनके हाथ में कोई वमाग नहीं होता या और (४) कुळ अन्यान्य लोग। साधारणतः इन लोगो की सख्या अधिक हुआ करती थी, जैसा कि महाभारत की ३२ या दूसरे आचार्यों की २० या १६ वाली सख्या अथवा कौटिल्य के उस उदाहरण से स्चित होता है जो उसने इस की बहुसंख्यक सदस्योवाली समा का दिया है। इस प्रकार इनकी संख्या गण के सदस्यों की सख्या से बढ़ी हुई होती थी।

\$ २०७. इस सबंध में हमें निश्चित रूप से वृष्ठ मी शात नहीं है कि उक्त चार वर्गों में से चौये वर्ग मे कौन लोग होते थे। जिस समय मंत्रियों ने

श्रशोक का किया हुआ दान देना श्रस्वीकृत कर दिया या, उस समय श्रशोक ने जिस परिषद् का श्रावाहन किया था, उसमें पौर (देखो श्रहाईसवॉ पौर-जानपद और प्रकरण ) श्रीर श्रमात्य लोग थे। मत्रि-परिषद द्सरे प्रमाणों से यह सूचित होता है कि परिषद् में पौर श्रौर जानपद के नेताश्रो के लिये कुछ -स्थान रिचत रहते थे। महामारत (शाति श्र ० ८३) श्रीर शुक्रनीति (२.३) असे यह बात सूचित होती है। शुक्रनीति (२.३) के अनुसार राजा जिनकी सम्मति -मानने के लिये बाध्य है, वे इस प्रकार हैं- ( श्र ) सम्य, ( आ ) अधिकारी और ( इ ) प्रकृति या वे लोग जो परिषद् में सभासद के रूप में उपस्थित हो। गोविदराज द्वारा उद्धृत श्राचार्य के मत से ( § ३०६ ) सम्य वही कहलाता था जो परिषद् का प्रधान होता या अथवा जो कौटिल्य की मत्र-परिषद् का प्रधान होता था। ऋधिकारी लोग श्रिधिकरणो या विभागो के प्रधान कर्मचारी हुन्ना करते थे श्रर्थात् वे मत्री होते ये। श्रातिम ( प्रकृति ) लोग श्रवस्य ही प्रजावर्ग के होंगे (देखों पृ० १२६ ) अर्थात वे प्रजा के

स्विदा स्यान्तृपः प्राज्ञः स्वमते न ददाचन ।।
 स्विदा स्यान्तृपः प्राज्ञः स्वमते न ददाचन ।।
 सुक्रनीतिसार ।

प्रतिनिधि और पौर या जानपद के प्रधान होगे ( ६ २६५)। रामायण [श्रयो॰ का॰ श्र॰ ८१ (१२) श्रौर ८२ (१,४)] मे कहा गया है कि प्रजा के प्रतिनिधियो श्रौर मित्रयों ने मिलकर एक श्रात्यायिक ( "श्रधाधारण या निशेष" मिलाश्रो श्रयशास्त्र पृ० २६ ) कार्य का विचार करने के लिये "प्रग्रहा" नामक शासक सभा की थी।

महामारत में जहाँ सभा का विवरण दिया गया है (१२. ८३, एलोक १-२), वहाँ नीचे लिखे तीन वर्ग गिनाए गए है।

- (१) सहाय, जिनसे उसका ऋभिप्राय है, ऋमात्य सहाय ऋथवा वे श्रेष्ठ मंत्री जिनके हाथ में शासन के कुछ विशिष्ट विभाग होते थे ( श्लोक २-४ )।
- (२) परिच्छद स्रमात्य, जिनके लिये यह स्रावश्यक था कि बहुत स्रिधिक विद्वान्, कुलीन, उसी देश के निवासी, गमीर, बुद्धिमान् स्रीर राजनिष्ठ हो। उनका नाम "परिच्छद" यह सूचित करता है कि वे संमवतः बहुत मान्य स्रीर श्रेष्ठ होते ये स्रीर राजा के यहाँ

 <sup>#</sup> समासदः सहायाश्च सुदृदश्च विशापते ।
 परिच्छदास्तथाऽमात्याः कीदृशः स्यः पितामह ।।

ही पालित-पोषित हुआ करते थे। उनमे से एक दौवारिक भी या जो राजप्रासाद का सर्वप्रधान अधि-कारी होता था श्रीर जिसका पद बहुत श्रेष्ठ होता या (देखें। ६ ३०६)। उन सबके श्रालग श्रालग श्रिविकरण् या विमाग हुः प्रा करते थे (देखो 🖇 ३०६)। उन्हींमें से राजा अपने वे मंत्री चुना करता या (श्लोक ७-८) जिनका शुक्रनीति के ऊपर उद्यृत किए हुए श्लोक से पहलेबाले श्लोक (२.२) में उल्लेख है। महाभारत के इस अध्याय के शेषाश में मित्रया के विषय का ही वर्णन है; श्रीर फिर कुछ ही श्रंतर पर ऋध्याय ८५ में देवारा उनका उल्लेख है, जहाँ ३२ मंत्रियों की सूची दी गई है। उनमें से आठ मंत्रियो को राजा गया के लिये मंत्री चुना करता था। यह निर्देश किया गया है कि वे जा नीति निर्धारित करें, वह राष्ट्र और राष्ट्र के प्रधान अर्थात् जानपद के समज्ञ सम्मति के लिये उपस्थित की जानी चाहिए।

(३) राष्ट्र । यह तीसरा नया तत्त्व शुक्रनीति की प्रकृति के ही तत्य है \*।

 <sup>#</sup> अवशाय ८३ के पहले स्ठाक में जिस "सुहृद्" वर्ग के समासदो का उल्लेख है और जिसके साथ सहाय

इस प्रकार महाभारत का राष्ट्र श्रीर शुक्रनीति में की प्रकृति दोनो वही हैं जिन्हें श्रशोक की बुलाई हुई परिषद् में पौर श्रीर शमायस (श्रयो॰ का॰ ८२. ४, १७.) में प्रकृतिसमासद कहा है।

इस प्रकार यह स्चित होता है कि परिषद् के केवल वैदिक नाम में ही सार्वजनिकता के चिह्न नहीं थे, बल्कि वह वास्तव में सावजनिक तत्त्व से युक्त होती थी। यद्यपि स्रागे चलकर उसका सबंघ मंत्र या मत्री के साथ स्थापित

तथा परिच्छद वर्ग मी उल्लिखित है, समनत उस सुहृद् वर्ग से यह राष्ट्र वर्ग मिलता हुआ है अथवा उसी के स्थान पर है। यह स्पष्ट नहीं होता कि राष्ट्र के प्रतिनिधियों को सुहृद् क्यों कहा गया है। राजनीतिक लेखकों ने ऐसे दो निमाग बनाए हैं जिनमें से एक में वे राजाओं के स्वामानिक मित्रों को और दूसरे में स्वामानिक शत्रुओं को स्थान देते हैं। राष्ट्र के प्रतिनिधि कदाचित् इसी लिये राजा के मित्र या सुहृद् कहे गए हैं कि वे लोग राजवश के अन्यान्य लोगों की माँति अपने लिये कोई उच्च आकाला या कामना नहीं रखते थे, बल्कि वे स्वमावतः राजा के पन्न का समर्थन करने में ही अपना हित समस्ते थे। हो गया था, तो भी उसमें वैदिक काल से परपरा द्वारा आई हुई सार्वजनिक सभा का कुछ, न कुछ, भाव अवस्य सम्मिलित था।

§ ३०८. इस मित्र-परिषद् को मित्रयो की परिषद् या मंत्रि-मंडल न मानकर राष्ट्र-परिषद् मानना अधिक उत्तम जान पडता है। इस सबध में हमें मंत्र-परिषद् शब्द पर ध्यान देना चाहिए जिसका कौटिल्य ने द की मित्र-परिषद् के लिये प्रयोग किया है और जिसका अर्थ होता है—राष्ट्र के कार्यों का विवेचन करनेवाली परिषद्। बहुत बड़ी अर्थात् इजार सदस्यावाली परिषद् का उल्लेख कौटिल्य में भी है और रामायण में भी (र. १०० जहाँ उसकी कुछ निंदा सी भी की गई है)। संमवतः यह वैदिक परिषद् का अविराधार यी।

\$ ३०६. एक श्रीर प्राचीन वर्ग था जिसे "श्रष्टादश तीर्थ" कहते थे। रामायग् (२.१०० ३६) में उसका उल्लेख है। कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र तीर्थ में भी इसका वर्णन है श्रीर "तीर्थ" का श्रर्थ "महा श्रमात्य" वतलाया गया है (ए० २१-२२)। वे उच्च श्रीर निम्न दोनों वर्गों के प्रधान श्रधिकारी हुश्रा करते थे। उनमें से दो राजप्रासाद के भी श्रधिकारी होते थे। यह वर्ग बहुत पुराना था श्रीर दिन पर दिन -इसका श्रस्तित्व मिटता जाता था। महाभारत में जहाँ राजनीति का विवेचन है, वहाँ कदाचित् इसका उल्लेख नही है।

सोमदेव सूरिक न एक उद्धरण दिया है जिसमें तीयों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि वह धर्मशास्त्र तथा शासन-कार्य करनेवाले श्रिधकारियों की एक सस्था या वर्ग था। यह निश्चित जान पड़ता है कि तीर्थ का श्रूर्थ किसी विमाग का प्रधान श्रिधकारी था; क्यों कि श्रूर्थशास्त्र में जितने तीयों का वर्णन है, उन सबके श्रिधकार में कोई न कोई विमाग श्रवश्य था। तीर्थ का शब्दार्थ है—वह स्थान जहां से होकर जाना पढ़े; श्र्यांत् मार्ग। मंत्रियों श्रीर विमागों के प्रधान श्रिधकारियों का यह नाम कदाचित् इसिलये पड़ा था कि उन्हीं के द्वारा होकर मिन्न मिन्न विमागों में श्राचाएँ पहुँचा करती थी। इस तीर्थ वर्ग से विशिष्ट कार्याधिकारियों के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है। वे इस प्रकार थें!—

<sup>#</sup> नीतिवाक्यामृत श्र॰ २. धर्मसमवायिनः कार्यसम-वायिनश्च पुरुषाः तीर्थम् ।

<sup>ां</sup> ऋर्यशास्त्र १. १२. ८. ( पृ॰ २०-२१ ) साथ ही मिलास्रो उक्त ग्रंथ ५. २. ६१. ( पृ॰ २४५ )

- (१) मत्री ।
- (२) प्रोहित।
- (३) सेनापित या सेना निभाग का मत्री। (श्रागे देखो न॰ ११ में "नायक"।)
- (४) युवरान ।
- (५) दौवारिक या राज-प्रासाद का प्रधान श्रिधिकारो ।
- (६) अतरवाशक या राजवंश के गृह-कार्यों का प्रधान श्रिधिकारी।
- (७) प्रशास्तु या प्रशास्ता । जान पडता है कि यह प्रधान प्रशास्ता हुन्ना करता था, क्योंकि इस नाम के कई स्रधिकारी भी हाते थे। गोविन्दराज ने जे। गिनती गिनाई है, उसके स्रनुसार यह मन्नी कारागारो का प्रधान स्रधिकारी था।
- (=) समाहर्त्ता या माल विभाग का मंत्री।
- -(६) सनिघाता या राजकीष का मंत्री।
- (१०) प्रदेष्टा, जिसके कार्य स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हैं ।
- (११) नायक या सैनिको का प्रधान श्रिधिकारी।
- (१२) पौर या राजधानी का प्रधान शासक।
- (१३) व्यावहारिक ( शब्दार्थ-न्यायकर्ता; श्रयवा गे।विद• राज के श्रनुसार सर्वप्रधान न्यायाघीश)।
  - (१४) कार्मान्तिक या खानों श्रौर कारखानो श्रादि का प्रधान श्रिषकारी।

- (१५) मंत्रि-परिषद् का अध्यत्व या परिषद् का प्रघान । गोविंदराज के अनुसार सम्य ।
- (१६) दंडपाल या सेना के निर्वाह त्रादि का काम करने वाला प्रधान ऋषिकारी।
- (१७) दुर्गपाल या शत्रुश्रो से देश की रच्चा करनेवाला श्रिषकारी। श्रीर
- (१८) श्रवपाल या राष्ट्रावपाल श्रयीत् सीमा प्रांतो का प्रधान श्रिकारी।

( अर्थशास्त्र ए० २४५. )

इस स्ची से यहाँ यह बात स्पष्ट है। जाती है कि सेना-पित युद्ध-च्रेत्र में सेना का संचालन करनेवाला प्रधान श्राधिकारी नहीं था, बल्कि वह सेना-विभाग का मत्री था। सेनात्रों का संचालन करनेवाला नेता नायक था। प्रधान न्यायाधीश को श्रागे चलकर प्राइविवाक कहने लगे थे; पर यहाँ उसे व्यावहारिक कहा गया है। मंत्रि-परिषद् के जिस श्रध्यन्त का इसमें उल्लेख है, वह शुक्रनीति में का प्रधान है। उसे नगरिक विभाग में से वेतन मिलता था (श्रार्थशास्त्र, पृ० २४५)। गोविंदराज ने श्रठारह तीर्थों की व्याख्या करते हुए (रामायण २. १००. ३६) नीतिशास्त्र संबधी बिना नामवाले एक ग्रंथ का उद्धरण दिया है श्रीर परवर्त्ती काल में व्यवहृत होनेवाले नाम भी दिए हैं,

जिनमे से कुछ इन नामो से भिन्न हैं। ऋर्थशास्त्र में ते। प्रशास्ता के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता; पर गाविद-राज ने उसके स्थान पर कारागार-श्रिधकृत् नाम दिया है, जिससे उसका कार्य स्पष्ट हो जाता है। इसे जेलखानो का इंसपेक्टर-जनरल कह सकते हैं ( इसका शब्दार्थ हाता है—दंहित श्रपराधियो का सुधार करनेवाला \* )। अर्थ-शास्त्र में दिए हुए आठवें और नवें तीथों के स्थान पर गोविदराज ने अर्थ-सचय-कर्त्ता का नाम दिया है। प्रदेश को ( अर्थशास्त्र ए० २४५ ) अमात्यों में स्थान नहीं दिया गया है, पर गाविदराज ने उसे कार्य-नियाजक कहा है श्रीर बतलाया है कि वह राजाजाश्री का प्रचार करनेवाला था (राजाज्ञाया: बहि: प्रचारकर्त्ता )। व्यावहारिक के स्थान पर गाविंदराज ने बाद का प्रचितत शब्द प्राड्विवाक दिया है। (पाली घर्म-ग्रंथों मे केवल वे।हारिक शब्द ही मिलता है।) श्रर्थशास्त्र में जा नायक सेना का प्रधान संचालक बतलाया गया है, उसके बदले में गाविदराज में सेनानायक श्रीर पौर के स्थान में नगराध्यच् मिलता है। मित्र-परिषद् का श्रध्यत् वही है जो 'सभय' है (जिसे गोविंदराज ने भूल

<sup>\*</sup> श्रीयुक्त शाम शास्त्री ने जा व्याख्याएँ दी हैं, उनमें से श्रिधकाश ठीक नहीं हैं । देखो उनका श्रनुवाद पृ॰ २३

से समा-भवन से सबद्ध कर दिया है)। गोविदराज ने एक और नए अधिकारी धर्मा व्यक्त का मी उल्लेख किया है जो इमारी समभ में शुक्रनीति का पढित अमात्य ही है। अर्थशास्त्र की जो सूची ऊपर दी गई है, उसकी आठवी संख्या के उपरात गोविदराज की सूची में थाड़ा सा परिवत्तन देखने में आता है।

§ ३१०. पाली त्रिपिटक, रामायण श्रीर शुक्रनीति के श्रनुसार मत्री लोग तोन विभागो या वर्गो में विभक्त होते थे। रामायण में वे म्ख्य, मध्यम मत्रियों के तीन वर्ग श्रीर जघन्य इन तीन विभागो या वर्गों में विभक्त कहे गए हैं। शुक्रनीति में भी उनका यही विभाग हैं ।

\$ ३११. श्रर्थशास्त्र में राज्याधिकारियों की जो सूची दी गई है, उसमें भी श्रठारह तीर्थ तीन भागों में विभक्त राज्याधिकारियों किए गए हैं। उस सूची में राजा की सूची श्रीर राजा से लेकर राजकीय इतिहास-लेखक का वेतन श्रीर मित्रयों तथा उनके श्रधीनस्थ कर्मचारिया श्रादि तक के वेतन दिए गए हैं। श्रापस्तव

<sup>\*</sup> श्रयोध्या काड, १००. २५-२६—मुख्य, मध्यम, जघन्य । शुक्रनीतिसार २. १०६-११०।

के अनुसार राजा का वेतन अमात्यो और घार्मिक उपदेश देनेवाले गुरुश्रो के वेतन से श्रिधिक नहीं होना चाहिए# | अर्थशास्त्र में दी हुई सूची देखने से यह विधान श्रीर भी स्पष्ट हो जाता है। कौटिल्य कहता है कि राजा के समान याग्यता रखनेवाले (समान-विद्य) श्रिध-कारिया का जो वेतन मिलता हो. उसकी श्रपेचा राजा को विगुना वेतन मिलना चाहिए । प्रधान मंत्री श्रीर सेना-पति की इस राजा का समान-विद्य समभ सकते हैं। सची मे प्रथम श्रेगी के जा धार्मिक ऋधिकारी रखे गए हैं, वे ऋ त्विक् श्रीर श्राचाय है। ये दोनों श्रीर पुरेाहित ही श्रापस्तव के गुरु है। इन तीनो के। मिलाकर जितना वेतन मिलता हो, अथवा कौटिल्य की सूची में के मत्री, सेनापित श्रौर युवराज इन तीन सर्वीच्च श्रिषिकारिया के। जितना वेतन मिलता हो, श्रापस्तव के श्रनुसार राजा का वेतन उससे श्रीधक नहीं होना चाहिए। अर्थात् इम कह सकते हैं कि दोनों के विधान एक-से ही हैं। गुरुश्रो

<sup>\*</sup> श्रापरतब धर्मसूत्र २. ६. २५. १०. गुरूनमात्याश्च नातिजीवेत् ।

<sup>†</sup> त्र्रर्थशास्त्र ५. ३ ६१ ( पृ० २४६ )। समानविद्यम्यस्त्रिगुण्वेतना राजा।

श्रौर श्रमात्यो को प्रति वर्ष ४८००० (रौप्य ) पर्ण वेतन मिलता था\*। राजमाता तथा श्रमिपिक्त महारानी के लिये मी इतना ही वेतन निर्धारित था।

मित्रयों की दूसरी श्रेणी वह है जिसमें हमारी स्ची के प्र से ह तक के अधिकारी आते हैं। इन लोगों को २४००० रीप्य पण वार्षिक वेतन मिलता था। र्तासरी श्रेणी के मित्रयों को १२००० वार्षिक मिलता था। इस श्रेणी में वे लोग आते थे, जो हमारी उक्त सूची में १ से देन तक दिए गए हैं। इसी श्रेणी में कुमार और उनकी माताएँ भी रखी गई है।

<sup>#</sup> श्रीयुक्त शाम शास्त्री ने ऋर्णशास्त्र का लो अनुवाद किया है, उसमें राजा के वेतन का उल्लेख विलकुल छोड़ ही दिया है।

## इकतीसवाँ प्रकरण

## मंत्रि-परिषद्ध (,क्रमागत )

## शासन

§ ३११क. मित्रयों का पूरा पूरा कर्राव्य इस प्रकार वत-लाया गया है— "यदि 'राज्य, प्रजा, वल, कोश, सुशासन या सुराजत्व (सुरुपत्व ) का वर्द्धन न हो और मंत्रियों की नीति या मंत्रया से शत्रु का नाश न हो, तो ऐसे मंत्रियों के रहने से ही क्या लाम" ( अर्थात् ऐसे मंत्रियों का रहना ठीक नहीं है के ।) सुराजत्व या सुरुपत्व के संबंध में हमारे यहाँ जो सिद्धांत निश्चित था, वह उसी अंथ के आधार पर यहाँ दिया जाता

शुक्रनीतिसार २. ८३ ।
 राख्यं प्रचा वर्ल केश्यः सुनृपत्वं न वद्धितम् ।
 यन्मत्रताऽरिनाशस्तैर्मन्त्रिमः कि प्रयोजनम् ॥

है। इस संबंध के श्लोक उक्त श्लोक से ठीक पहले दिए गए हैं। उनमें कहा है—"राजा पर किसी प्रकार का बंधन या नियंत्रण नहीं होता, इसी नियंत्रण के लिये मंत्रियों की श्लावश्यकता होती है।" इसके श्लागे के श्लोक में नीति में कहा है—"यदि मंत्री लोग राजा को नियंत्रण में न रख सके, तो क्या ऐसे मंत्रियों से राज्य का सवर्द्धन कभी सम्मव है दें ऐसी अवस्था में वे वास्तविक मंत्री न रह जायंगे श्लीर उनकी अवस्था उन्हीं अलकारों श्लीर भूषणों के समान हो जायगी जो खियों के शारीर पर रहते हैं ।" इसलिये सुराजत्व या सुनुपत्व का अर्थ है—"नियंत्रित एकराजत्व"।

मत्री को राज-राष्ट्रशृत् कहा गया है, अर्थात् वह राजा श्रीर राष्ट्र दोनों का भार श्रीर उत्तरदायित्व वहन करनेवाला है। जैसा कि पहले बतलाया जा जुका है, राजा सदा मित्र-परिषद् के निर्देश के श्रानुसार चलने के लिये बाध्य

<sup>#</sup> शुक्रनीतिसार २. ८१, ८२ | रोधन न भवेचस्माद्राग्रस्ते स्युः सुमन्त्रिणः ॥ न विभेति तृपो येम्यस्तैः स्यारिकं राज्यवर्द्धनम् । यथालङ्कारवस्त्राचैः ।स्त्रियो भृष्यास्तया हि ते ॥ । उक्त प्रथ २. ७४ ।

रहता था; श्रीर नहीं तो राष्ट्र-संघटन सवधी नियमों के श्रनुसार वह वास्तविक राजा नहीं रह जाता था । जैसा कि महामारत में कहा गया है, वह सदा दूसरों ( मंत्रियो ) के शासन श्रीर नियंत्रण में रहता था।

ई ३१२. इम अर्थशास्त्र के आधार पर ऊपर यह वतला चुके है कि असाधारण और विशेष कार्यों पर मंत्रि परिषट् की पूरी वैठक में विचार होता था। मंत्रि परिषद् का इससे यह ध्वनि निकलती है, कि साधारण कार्य अलग अलग मत्री स्वय ही किया करते थे। इसके लिये सव वार्तों का लेखा लिखकर रखने की आवश्यकता होती होगी। इस वात का प्रमाण मिलता है कि वास्तव में सव वार्ते लिखकर रखी जाती थीं। अशोक अपने शिलालेखों में मौखिक आशाओं का भी उल्लेख करता है1. जिससे यह ध्वनि निकलती

<sup>#</sup> नीतिवाक्यामृत १० में उद्धरण्। न खल्वसौ राजा यो मंत्रिणोऽतिकम्य वर्तते।

<sup>†</sup> शान्ति (कुंभ ) ३२५. १३६-४ • — परतन्त्रः सदा राजा..... सन्ध-विग्रह्योगे च कुता राज्ञः स्वतन्त्रता... मन्त्रे चामात्मसहिते कुतस्तस्य स्वतन्त्रता ।)

<sup>‡</sup> प्रधान शिलाभिलेख ६. य ि चा किछि मुखते आ-नपयामि इकं दापक वा सावकं वा, इत्यादि। (कालसी)

है कि साधारग्तः आजार्ये लिखित हुआ करती थीं। त्र्यर्थशास्त्र भी कहता है कि जो मत्री राजा के समत् उपस्थित नहीं होते, वे राजा की जानकारी के लिये सब बाते लिख रखते हैं #। अभी तक हमें कोई ऐसा लेख नहीं मिला, जो किसी मन्नी के कार्यालय से निकला हो। परंतु फिर भी इस संबंध मे शुक्रनीति मे एक बहुत महत्त्वपूर्य श्रीर विस्तृत विवरण मिलता है। यह स्पष्ट है कि वह विस्तृत विवरण ईसवी श्रारंभिक शताब्दियों के समय का है : क्योंकि उसमें दत का उल्लेख है ; श्रौर श्रागे चलकर गप्त काल में यह "द्व" नाम उठ गया था श्रीर इसके स्थान पर साधि-विग्रहिक शब्द का व्यवहार होने लगा था। राष्ट्र सघटन के विचार से यह बात बहुत ही महत्त्व की है। किसी विषय के मंत्रियों के यहाँ से होकर राजा के पास पहुँचने श्रीर तब संत्रिपरिषद् में निश्चय का रूप प्राप्त करने मे जिस क्रम का व्यवहार होता था, वह इस प्रकार है-

बिना किसी लेख्य के राज्य का कोई काम नहीं होता था। सबसे पहले मनी ( प्राट्विनाक ), पडित श्रीर दूत

<sup>\*</sup> ऋर्थशास्त्र १. १५. ११. ( पृ॰ रेट )। श्रनासनैस्सह पत्रसप्रेषस्येन मत्रयेत्।

नामक मंत्री उस पर एक निश्चित प्रकार से लिख देते थे कि इस लेख्य के सब घ में इमारे विमाग को कोई आपत्ति नहीं है (स्वाविरुद्ध लेख्यमिद )। इसके उपरात श्रमात्य उस पर लिखता था—यह लेख्य बिलकुल ठीक है (साधु )। फिर उस पर अर्थमत्री लिखता या—इंस पर सम्यक् रूप से विचार हो चुका है ; श्रीर तब सब के श्रत में प्रधान **अपने हाथ से लिखता था— यह वस्तुतः यथार्थ है।** इसके उपरात प्रतिनिधि लिखता या-यह श्रगीकृत करने के योग्य है, स्रीर तब युवराज लिखता था-इसे स्रगीकृत करना कर्त्त व्य है। पुरोहित लिखता या-यह मेरे लिये श्रमिसत है: अर्थात में इससे सहमत हूं। प्रत्येक मत्री त्रपने हाथ से लिखता था और उसके अंत में अपनी सदा अकित करता था। श्रीर तब सबके अत में राजा उस पर "श्रंगीकृत" लिखकर श्रपनी मुद्रा श्रकित कर देता था। समस्त लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना राजा के लिये समन नहीं था : अतः युवराज या श्रीर कोई मत्री उस पर राजा की स्रोर से लिख देता था स्रीर राजा को दिखला देता था। इस आरमिक कृत्य के उपरात सब मत्री 'ग्रांग' के रूप मे उस लेख्य पर इस्ताच्चर करते थे और उस पर ग्या या परिषद् की मुद्रा अंकित की जावी थी। इन सब कृत्यों के उपरात फिर वह लेख्य 'बिना विलंब' राजा के सम्मुख उपस्थित किया जाता था श्रीर राजा उसे श्रालोचनात्मक दृष्टि से देखने में सत्तम नहीं होता या; इसिलिये वह उस पर लिख देता था — मैंने इसे देख लिया ( दृष्टमिति\* ) ।

# शुक्रनीतिसार २. ३६२-३६६ । लेखानुपूर्व कुर्यादि दृष्ट्वा लेख्य विचार्य च ॥ मन्त्री च प्राड्विवाकश्च परिडतो दूतसज्ञकः। स्वाविषदं लेख्यमिदं लिखेयुः प्रथमं त्विमे ।३६३॥ श्रमात्यः चाधु लिखनमस्येतत्प्राग्लिखेदयम् । सम्यग्विचारितमिति समन्त्रो विलिखेत्ततः ॥३६४॥ स्तयं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत् स्वयम्। श्रङ्गीकर्त्तुं योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिखेत्।।१६५॥ श्रङ्गीकर्त्रव्यमिति च युवराजो लिखेत् स्वयम् । ' लेख्यं स्वाभिमत चैतद्विलिखेच पुरोहित: ॥१६६॥ स्वस्वमुद्राचिह्नित च लेख्यान्ते कुर्ये रेव हि। ब्रङ्गीकृतमिति लिखेन्युद्रयेच ततो नृपः ॥३६७॥ कार्योन्तरस्याकुलस्वास्सम्यग्द्रष्टं न शक्यते। युवराजादिभिर्लेख्यं तदनेन च दर्शितम् ॥३६८॥ समुद्रं विलिखेयुचैं सर्वे मन्त्रिगणास्तवः। राजा दृष्टमिति लिखेद् द्राक् सम्यग्दर्शनास्त्रमः ॥३६९॥ स्वीकृति लिखने की समस्त निश्चित प्रणालियाँ सस्कृत में है। इससे यह व्विन निकलती है कि यह कार्यक्रम उस

६ ३१३. यहाँ राजा की जिस 'ऋत्तमता' का उल्लेख है, वह श्रान्तमता शारोरिक नहीं है, बल्कि वह श्राधिकार श्रीर शक्ति सबंधी अन्तमता है। हम परिषद के प्रस्तावों ऊपर बतला चुके हैं कि जो बात परिषद् की श्रालीचना के में बहुमत से निश्चित हो जाती थी, उसे सबध मे राजा की भ्रम्बोक्तत करना या उसके विरुद्ध स्राज्ञा 'श्रह्ममता' देना राजा की शक्ति के वाहर हाता था ( अर्थशास्त्र )। जिन साधारण कामी के लिये राजा को समस्त परिषद् का आवाहन नहीं करना पडता था ऋौर जो केवल किसी एक मत्री के द्वारा सपन्न होते थे, उन पर जब समस्त मित्रयो का 'गण्' विचार करके उसे निश्चय के रूप में स्वीकृत श्रौर मुद्राकित कर देता था, तब, जैसा कि शुक्रनीति में कहा है, राजा

समय का या, जिस समय संस्कृत का फिर से व्यवहार होने लगा या श्रीर जिसका समय शुंग राज्यकाति का इतिहास देखते हुए ईसा पूर्व १२० से लेकर ईसवी सन् १०० तक ठहरता है। (J. B. O R. S. ४ १० २५७-६५)।

दिन्यावदान (१० ४०४ श्रीर ४२९) में भी "श्रमात्य-गण्" पद श्राया है जिससे सूचित होता है कि वह भी मित्रयों की सभा या परिषद् के संबंध में 'गण्' शब्द मान्य करता है। वास्तव में उस पर टीका-टिप्पणी करने में श्रच्म हो जाता था। जब मन्ना व्यक्तिगत रूप से पहले राजा के सम्मुख लेख्य उपस्थित करते थे, तब मानों राजा को पहले इस बात का श्रवकाश दिया जाता था कि वह यदि चाहे, तो उस सब में मंत्रियों से कोई बात पूछ, सके, उस पर बाद-विवाद कर सके श्रीर उचित सममें तो उस सब में श्रपनी सम्मति या सूचना मी दे सके।

§ ३१४. ग्रव वह लेख्य राष्ट्र के निश्चय ग्रीर राजाना का रूप प्राप्त कर लेता था ग्रीर राष्ट्र-छंत्रटन सबधी

राजाका से युक्त निश्चय राजा का रूप होता था।

नियमों के श्रनुसार वह लेख्य स्तय ''राजा'' का रूप हो जाता था। इस सर्वेष में शुक्रनीति में कहा है\*—

''जिस लेख्य पर राजा के इस्ताच्चर श्रौर

मुद्रा श्रंकित हो, वही लेख्य राजा है; स्त्रयं राजा कुछ नहीं है।" राज्य के श्रधिकारी या कर्मचारी लोग राजा की किसी ऐसी श्राजा का पालन नहीं करते ये जो लिखित नहीं होती थी। जिस श्राज्ञा पर गजा के इस्ताज्द श्रोर मुद्रा श्रकित होती थी, वह श्राजा वास्तव में मित-परिषद् की

शुक्रनीतिसार २. २६२ ।
 नृपसिहित लेखं नृपस्तन नृपो नृपः ।

होती थी श्रीर वही श्राज्ञा वास्तव मे "राजा" होती थी। इसिलये उसे छे।इकर जो कोई श्रिष्टि-मांस के राजा की श्राज्ञा का पालन करता था, वह राष्ट्र-संघटन सबंधी नियमों की दृष्टि मे बाहरी श्रादमी की श्राज्ञा का पालन करता था, श्रायवा श्रुक्तनीति के शब्दों में वह चोर था श्रीर बाहरी श्रादमी या चोर की श्राज्ञा का पालन करता था।

''जो राजा अथवा उसका कोई मृत्य बिना किसी लेख्य के मौखिक आज्ञा देता है, अथवा राज्य का और कोई काम करता है, वे दोनों (राजा और मृत्य) सदा चोर है।''

§ ११५. निश्चित कम के अनुसार लिखित आहा या लेख्य हो वास्तव में मित्र-परिषद् की आहा होता था । इसिलये को राजा अपनी व्यक्तिगत आहाओं का पासन कराना चाहता था, वह मौखिक आहाएँ देता और प्रार्थनाएँ करता था, और जब कोई मौखिक आहा दी जाती थी. तब ऊपर दिए हुए नियम से निकलनेवाली ध्वनि के अनुसार राजा का को मृत्य उस आहा का पासन करता था, वह मानो धर्मत: एक चोर की आहा का पासन करता था।

श्रुक्रनीतिसार, २. २६१।
 श्रुलेख्यमाज्ञापर्यात द्यलेख्यं यक्करोति यः।
 राजकृत्यमुभौ चोरौ तौ भृत्यनृपती सद्य॥

श्रौर इसलिये श्रिस्थ-मास के राजा के लिये उसके परिणाम-स्वरूप कुछ कठिनता भी उपस्थित होती थी। हमें श्रशोक के शिलाभिलेखें। का इस बात के लिये उपकृत होना चाहिए कि उनमे इस प्रथा का अविनश्वर प्रमाण मिलता है कि इस प्रकार की ब्राज्ञाब्रो का प्रचार करने से राजा की किस कठिनता का सामना करना पडता था। अपने प्रज्ञापनो, उपदेशो (सावकं) ऋौर दानो (दापकं) के सबध मे श्रशोक ने मौखिक श्राज्ञाएँ दी थीं। परिणाम यह हुश्रा कि "परिसा" या परिषद् ने उन त्राज्ञात्रो पर विचार किया श्रीर तव उन्हें रोक दिया। इसी लिये कुद्ध राजा श्राज्ञा देता है कि जब कभी मेरी मौखिक आज्ञाएँ अस्वीकृत की जायँ, तब तरंत सभी उस ऋस्वीकृति की सूचना दी जाया करे\*।

§ ३१६. शुक्रनीति में राजा और मित्रयो के अधिकार तथा कर्राव्य श्रादि के संबंध में जा बाते बतलाई गई

हैं, उन सबका साराश यह है कि मित्रियों के अधि- स्वयं राजा के हाथ में कोई शिक्त कार के सबध में मेगा-नहीं थी। शासन सब भी समस्त स्थिनीज

कार्य परिषद् के हाथ मे थे ।

<sup>#</sup> इंडियन एटीक्वेरी, १८६३, पृ० २८२ I † ६ ३११ में महाभारत का जे। उद्धरण दिया गया है, उससे इसका समर्थन होता है।

मेगास्थिनीज ने मारत का जो विवरण लिखा था, वह श्रव छोटे छोटे दुकड़ों में ही प्राप्त है। वे दुकड़े हमें जिस रूप में मिलते हैं, उससे स्चित होता है कि वास्तव में शासन सबंधी समस्त कार्य मंत्रि-परिषद् के हाथ में रहता था, उस परिषद् का बहुत श्रधिक श्रादर होता था श्रीर उसकी श्रेष्ठता तथा बुद्धिमत्ता परपरा से प्रसिद्ध थी। वह सार्वजनिक विषयो का विचार श्रीर निर्णय करती थी, प्रातो के शासक (प्रधान उपशासक), जल तथा स्थल-सेना के नायक श्रीर सेनापित तथा कृषि-विमाग के प्रधान श्रिषकारी चुनती श्रीर नियुक्त करती थी।

(अ) ''सातवाँ वर्ग मित्रया अगैर असेसरो का है जो सार्वजिनक विषया पर विचार और निर्णय करते हैं। सख्या की दृष्टि से यह जाति या वर्ग देखने मे बहुत छोटा जान पडता है, पर अपने सदस्यो के आचरण की श्रेष्टता तथा बुद्धिमत्ता के कारण सबसे अधिक प्रतिष्ठित और मान्य है \* ।"

(श्रा) "इस सातवें वर्ग में राजा के मंत्री श्रौर श्रमेसर लोग हैं। राज्य के ऊँचे से ऊँचे पद, न्यायालय

<sup>\*</sup> डायोडोरस कृत Epitome of Megasthenes २ ४१. मैक्किडल कृत Megasthenes, पृ० ४३।

त्रौर सार्वजनिक विषयो की साधारण व्यवस्था सब उन्ही के हाथ में है \*।"

(इ) "सख्या के विचार से यह वर्ग छोटा है, पर ग्रापनी विशिष्ट बुद्धिमत्ता तथा न्याय के कारण इसने श्रेष्ठता प्राप्त कर रखी है, ग्रीर इसी लिये इसे प्रातो के प्रधान शासक, उप-शासक, कोषाध्यत्त, सेनापित, नौ-सेनापित तथा कृपि विभाग के निरीत्तक ग्रीर प्रधान ग्रादि निर्णित करने का ग्राधिकार प्राप्त हैं।"

§ ३१७. मित्रयो ब्रादि के ब्रिधिकार के सबंध में जो वर्णन ऊपर दिया गया है, उसका समर्थन हमारे यहाँ के लेखा ब्रोर ग्रंथा ब्रादि से भी होता

भारद्वाज और है। हिंदू राजनीतिशास्त्र के सब घ मेगास्थिनीज में मतैक्य में भारद्वाज एक प्रतिष्ठित श्लीर मान्य

श्राचार्य हैं श्रीर उनका मत महामारत तथा कौटिल्य के श्रर्थशास्त्र दोनों में उद्भृत है। उन्होंने म त्रियों के श्रिशं कार के सब घ में जो कुछ लिखा है, वह इस प्रकार है—

<sup>\*</sup> स्ट्रैबा १५. ४८, मैक्किडल कृत Megasthenes

<sup>†</sup> एरियन १२, मैक्किडल कृत Megasthenes

"राजा के व्यसनों में लिप्त होने की अपेना म त्रियों का व्यसनों में लिप्त होना बहुत बुरा है। (१) राष्ट्र के कार्यों के सब में मंत्रणा, (२) उस मंत्रणा के फल की प्राप्ति, (३) कार्यों का अतुष्ठान. (४) आय-व्यय संबंधी सब कार्य, (५) सेना, (६) उसका संचालन, (७) शत्रुओं और जंगलियों से रन्ना, (८) राज्य की व्यवस्था, (६) दुव्धसनों से प्रजा की रन्ना और (१०) कुमारों की रन्ना तथा पदों पर उनका अभिषेक सब कुछ मंत्रियों के ही हाथ में है ।"

<sup>\*</sup> स्वाम्यमात्यन्यसनयोरमात्यन्यसनं गरीय इति । मन्त्रो मन्त्रफलावातिः कर्मानुष्ठानमायन्ययकर्मदंडाप्रणयनमित्राटवी-प्रतिषेघो राज्यरत्व्या न्यसन-प्रतीकारः कुमाररत्व्यामिषेकश्च कुमारायामायत्तममात्येषु । कौटिल्य द. १. १२७. (पृः ३२०) में उद्धर्या । यद्यपि कौटिल्य ने कहा है कि मित्र-परिषद् श्रीर विमागो की रचना राजा ही करता है श्रीर वही उन्हे पतित होने से रोकता है, इसिलये राजा का महत्त्व श्रीषक है; परंतु फिर भी उसने मंत्रियों के श्रीषकारों में कोई परिवर्त्तन नहीं किया है । श्रीयुक्त शाम शास्त्री ने 'श्रायत्त'' का श्रर्थ करने में मूल की है । धर्मशास्त्रों में उसका जो पारिमाषिक श्रर्थ है, वही यहाँ दिया गया है । (देखो § ३२२)

(१) मारद्वाज की नीति या मत्र मेगास्थिनीज के सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था से मिलता है। उसका (२), (३) श्रौर (८) मेगास्थिनीज के प्रजा के शासन की व्यवस्था से मिलता है। उसका (५), (६) श्रौर (७) मेगास्थिनीज के सेनापितयों श्रौर नौसेनापितयों के निर्वाचन से मिलता है। उसका (१०) मेगास्थिनीज के प्रातीय शासकों श्रादि के निर्वाचन से मिलता है श्रौर उसका (४) मेगास्थिनीज के काष तथा कृषि विमाग के श्रिष्ठकारियों के निर्वाचन से मिलता है।

मेगास्थिनीज ने जिन्हें श्रासेसर कहा है, वे या तो तीर्थ है श्रीर या छोटे मत्री (§ ३०६-१०); श्रीर उसके काउसिलर या मंत्री लोग मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं।

इस प्रकार म त्रि-परिषद् के कार्यो और अधिकारो का चेत्र ज्ञात हो गया। ऊपर हमने शासन सबधी जो कानून और नियम आदि बतलाए हैं, उनका इस कार्य और अधिकार-चेत्र से समर्थन हा जाता है।

\$ २१८. यदि इस प्रकार का शासन-सघटन रहते हुए
भी राजा स्वेच्छाचार करने लगे, तो उसका परिणाम यही
होगा कि राज्य में क्रांति हो जाय।
श्रशोक के समय
में इसके अनुसार कार्य या तो राजा की अपना आचार-विचार
बदलना पडे और या शासन-सघटन
बदल दिया जाय, और म त्री लोग या तो कारागार में मेज

दिए जायँ ऋौर या उन्हें प्राचा दंड मिले । पर मंत्रियों के -समर्थन के लिये पौर और जानपद उनके साथ होते थे और साथ ही धर्म-शास्त्र तथा प्रचलित प्रथा श्रीर परंपरा भी उन्हीं के पत्त मे हाती थी # | हिंदू संस्थात्रों मे सहज मे परिवर्त्तन नहीं किया जा सकता: श्रीर जव शासन सवंधी नियम एक बार स्थापित हे। गए श्रौर शास्त्रों द्वारा पुनीत कर दिए गए, तब उनका उल्लंघन करके श्रापत्ति से बचना सहज काम नहीं था। अशोक ने, घार्मिकता के विचार से ही सही, जो स्वेच्छाचार करना चाहा था, उसका लिखित उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है। पर उसका परिगाम क्या हुन्ना या ! क्या मित्र-परिषद् का श्रत हो गया था श्रौर शासन-सघटन संबंधी नियम रह हो गए थे? या खेच्छाचारी राजा राजसिंहासन से नहीं तो राजत्व से ही वंचित कर दिया गया था ? इस संव ध में ऋशोक का शिलालेख श्रीर दिव्यावदान दोनो ही प्रमाण हैं जो इसके विपरीत पचा में साची देते हैं. श्रीर इसी लिये जो पूर्ण रूप से विश्वसनीय हैं

<sup>★</sup> किसी राजा को राज्यच्युत करने और उसके स्थान
पर वृसरा राजा अभिषिक्त करने के संव घ मे प्रजा का
अधिकार जानने के लिये देखो महा० अश्व० ४. ८-११।

अपर जिस शिलालेख का उल्लेख किया गया है, वध हिंदू भारत के शासन-संघटन संबंधी इतिहास मे एक बहुत ही मह्त्वपूर्ण लेख है, इसलिये उसकी कुछ अतिम पंक्तिया को छोडकर, जिनका इमारे विषय से कोई संब घ नहीं है, शेष शिलालेख हम यहाँ त्र्यविकल देकर साथ ही उसका श्राशय भी दे देना चाहते हैं। जिन लोगो ने श्रशोक के शिलालेखों के श्रनुवाद किए हैं, उनके लिये यह लेख्य एक पहेली ही रहा है श्रीर वे इसके संबंध में श्रानेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएँ करते रहे है, क्योंकि उन्हें कभी इस बात का ध्यान ही नहीं हुन्ना कि न्नाशोक के प्रज्ञापनों में धार्मिक विषये। के अतिरक्त और भी कोई विषय है। यदि शब्दो के स्वामाविक भाव के साथ किसी प्रकार का बल-प्रयोग या खीच-तान न की जाय. तो उनका अर्थ बिलकुल सप्ष्ट है। जिन लोगो ने इन शिलालेखो का पहले अनुवाद किया था, (श्रीर अशोक के प्रशापनो का पहले-पहल अनुवाद करने के लिये भारत को उन लोगो का कृतज्ञ होना चाहिए) उन लोगो ने इस विवादास्पद प्रजापन# के शब्द तो ले लिए थे, पर उनका भाव नहीं ग्रह्ण किया था श्रर्थात्

<sup>#</sup> स्त्रमाभिलेख ४. (दिल्ली-शिवालिक )। मिलाश्रो दिव्यावदान. पृ० ४३०।

उन्होंने कहा कि अशोक ने राजुक नामक अधिकारिया के। स्वतंत्र कर दिया था। पर जिन परिस्थितियों में वह विवादास्पद स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, उन परिस्थितियों तथा स्वयं उस स्वतंत्रता का स्वरूप वे नहीं जान सके थे। वह मूल इस प्रकार है—

देवानं पिये पियदिस लाज हेव आहा सडुवीसितवस अभिसितेन में इय धमलिपि लिखापिता लज्जा में बहुसु पानसतसहसेसु जनिस आयता तेस ये अभिहालें वा दडे वा अतपतिये में कटे कि ति लज्जा अस्वथ अभीता

कंमानि पवतयेवू जनस जानपदसा हितसुख उपदहेवू।

त्रमुगिह्नेषु चा सुखीयन दुखीयनम् जानिसित धमयुतेन च

वियोवदिसति जनं जानपदं किति हिदत च पालत च श्रालाघयेवू ति लजुका पि लघंति पिटचिलटवे म पुलिसानि पि मे छुदनानि पिटचिलसित ते पि चकानि वियोवदिसति येन म लजुका

चर्षति आलाधयितवे अथा हि पज वियताये धातिये निसिजितु

श्रस्वथे होति वियतभाति चधति मे पज सुखं पिलहट-वेति हेवं ममा लज्का कटा जानपद्स हितसुखाये येन एते श्रमीता

श्रस्यथ एत श्रविमना क्मानि पवतयेवृति एतेन मे लज्कानं।

श्रमीहाले व दडे वा श्रतपितये कटे इछितिवये हि एसा किति

वियोहालसमता च सिय टइसमता चा श्रव इते पि च मे श्रावृति\*

इनका आशय इस प्रकार है-

"देवतात्रों का प्रिय गना प्रियदर्शी ( श्रशांक का दूसरा नाम ) इस प्रकार कहता है—( प्राचीन काल में राजाश्रों

व धनवधानं मुनिसानं तीलितदंडान पतवधान तिनि विधानि मे यीते दिने नातिका व कानि निभापियस्ति जीवि- ताये तान नासंतं व निभापियत्वे दानं दाहंति पालिक उपवासं व कछंति इछा हि मे हेव निलुधिस पि कालिस पालत आलाधयेवृ ति जनस च वदित विविधे वमचलने स्थमे दानस्विमागेति । मिटिया का पाट Epigraphia Indica २ २५३।

श्रावृति या प्रार्थ ना यह है —

के प्रज्ञापनो या घेषिणाश्चो के साथ यह लिखने की प्रथा थी---''इस प्रकार कहता है।'' अर्थशास्त्र पृ० ७१)

"मेरे राज्याभिषेक के छुन्त्रीसवे वर्ष मे यह धर्मिलिपि (मेरे द्वारा ) लिखाई गई थी-

"मेरे राजुको को \* मेरी प्रजा पर, जिसकी सख्या बहुत श्रिषक है, लाखो है श्रिषकार है। जो राजुक श्रिमहार ( युद्ध या दह ), श्रातिरक शासन के विभागों के श्रिषकारी हैं, वे मेरे द्वारा स्वय ही सरचक बनाए गए हैं ( राजा के श्रिषकार से युक्त किए गए हैं, श्रातम-पितये)। ऐसा क्यों होता है । इसिलये कि जिसमें राजुक लोग निश्चित श्रीर निर्भय होकर ( बिना किसी प्रकार के मय के ) सब कार्य कर सकें, श्रपने श्रापको जानपद के लिये प्रिय श्रीर सतीषकारी बना सकें श्रीर उन्हें श्रनुग्रह प्रदान कर सके।

"वे मुखी श्रौर दुःखी सब श्रादिमयो को जानेंगे। वे जन जानपद को धर्माधिकारिया द्वारा परामर्श दिलावेगे। इस प्रकार वे राजुक लोग यह लोक श्रौर परलोक प्राप्त करेंगे।

"श्रीर राजुक लोग मेरी श्राज्ञाश्रो का उल्लघन (लघन्त = लघन्ति ) करेंगे, ता मेरे श्रधीनस्य कर्मचारी (पुरुष

<sup>\*</sup> देखा § ३०४।

मिलाश्रो श्रर्थशास्त्र पृ० २४५) मेरे विचारो श्रोर श्राजाश्रो को कार्य में लावेगे (छुदं श्रनानि । मिलाश्रो श्राणम् जातक १.३६८ ।) श्रौर वे (राजुक) उन प्रातो (चकानि\*) को परामर्श देंगे जा राजुको की सेवा में रहना चाहते हैं श्रौर मेरी सेवा में नहीं। इसिलये मैं यथार्थ में ग्रापनी संतान (प्रजा) [यहाँ "पजं" शब्द है, जा शिलष्ट है ] वियता दाई (यह "वियता" शब्द मी शिलष्ट है जिसका श्रर्थ है—"उत्सुक", "बाहु पसारे हुए", "श्रपने

# बुहलर ने ''च कानि'' लिखकर उसका अर्थ बतलाया है—''कुळ लोग"। इसका शुद्ध पाठ श्रीयुक्त प्रो॰ (श्रव स्व॰) रामावतार शम्मां ने स्चित किया है। (पियदशिं-प्रशस्तयः पृ॰ ३३)।

† ये न मं लजूक चर्धति आलाधियतवे (मिटया)।
पहले का पाठ येन म लजुका इत्यादि है। आतिम शब्द
लजुका माना गया है। मिटिया के ताम्रलेख (Eprigraphia Indica २, ए० २५०) में एक अनुस्वार भी
मिलता है। बिना अनुस्वार के इसका अर्थ कुछ परिवर्तित
है। जायगा और इस प्रकार होगा—"और वे प्रातो के।
परामर्श देगे, वे राजुक लोग, जो मेरी सेवा में नहीं रहना
चाहते।"

के। श्रवग करने के प्रयत्न मे", श्रर्थात् सुमसे ) के हाथ सौपता हूं। वह उत्सुक दाई स्वस्य श्रौर शात होती है। वह मेरी प्रजा का मली मौति रक्षण करना चाहती है। [यहाँ "सुखं पलिहटवे" भी श्लिष्ट है—श्रञ्छी तरह मेरी संतान को गांद में लेती है।]

"इस प्रकार मेरे राजुको ने जानपद की तुष्टि श्रीर कल्याया के लिये कार्य किया है।

'जिसमें वे लोग स्वस्थ हे। कर निर्मयतापूर्वक मन में किसी प्रकार का दूषित मान लाए हुए (अविमना) सब कार्यों का निर्वाह कर सके। में अपने राजुको को अभिहार श्रीर दंड की व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र करता हूँ।"

"मेरी यह वास्तविक कामना है कि व्यवहार श्रौर दंड में समानता रहे। पद से च्युत होने पर भो (श्रव हते = श्रव रित#) मेरी प्रार्थना है कि (श्रादि श्रादि)......।"

<sup>#</sup> मिलास्रो वाजसनेयी सहिता मे का यही रूप। माषा-विज्ञान की निवात अवहेलना करते हुए बुहलर ने इसका अनुवाद किया है—"यहाँ तक मेरी आज्ञा है"!

<sup>†</sup> प्रार्थना के ऋर्थ मे "आवत्ति" शब्द वैदिक ऋौर परवर्त्ती साहित्य में भी ऋाया है। देखेा मानियर विलि-यम्स का केाष १८६६. पृ० १५६. ऋा—वृ।

जिस । नयम क पानन का सम्राट प्राथना करना है, वह यह है कि जिन केरिया का प्राग्ण द मिला हा, उन्हें धामिक इत्य करने का श्राजा दा जाय। यह एक महत्व-पूरण ग्रार व्यान दने का बात यह है कि श्रव राजा प्राथना करता है, जिस एकार श्रवास्य नरवों में श्राजा करना है, उस प्रकार इसमें श्राजा नहीं करना। श्रापने श्रामने शासन वर्ण में, समवन इस ने ख्या पर इस्ताकार करने क कुछ ही महीना के बाद श्राग्णाक ने राजुका क सर्व व का उक्त प्रजापन निकालने क समय तक का श्रपने समस्त शासन का एक सिहायलोकन प्रस्तुत किया था। इसमें यह जान एहता है कि उतने समय को उसने श्रपने शासनका का एक विग्रव श्राप्त या प्रकरण समक्त लिया था, श्रीर श्रारे का जा काल केवल शासन का था. उसमें इमें श्राण कर दिया था।

हम मबंश में दिश्याबदान में जा कुछ लिखा है, बह ऊपर बनलाया हा जा चुका है। उसके कनां यह बान स्पष्ट रूप में कहने हैं कि मित्रिया ने जिनमें युवराज भी मिसिलित था मिलकर मीय मम्राट् के अधिकार में च्युन कर दिया था।

जानपट का प्रजा श्रीर लेकि में श्रालग उल्लेख किया गया है, निमा कि स्त्याभिलेख ८ श्री ६ में हैं; श्रार उन्हीं जानपटा के कल्यागा के लिये राजुक लेगा स्वतंत्र हाना

चाहते थे। इससे यह सूचित हाता है कि जानपद मंत्रिया के पत्त का समर्थन करते थे। भारत के सम्राट् के ऐश्वर्य से च्युत हो जाने पर बौद्ध भिन्नु लोग वावेला मचा सकते थे। परंतु वे लोग इसके लिये मित्रया का किसी प्रकार दीषी नहीं ठहरा सकते थे। सम्राट् ने देश के कानून के श्रागे किर मुकाया था। विनयशील परंतु दृढ़ राघागुप्तक के नेतृत्व मे राजनी।तज्ञों ने श्रीर दिव्यावदान के श्रनुसार पीरा ने भी सम्राट्के कटु बचन सुन लिए ये ( श्रीर यह क्टुता सम्राट् के शिलालेख की भाषा से मी सूचित होती है) और उन्होंने सम्राट् को अपने राज-सिंहासन और पदवी आदि का भाग करने के लिये तथा अपनी मृदु मूर्खता का प्रचार करने के लिये क्षेत्र दिया था। परंदु राजनीति-शास्त्र के लेखका ने मिलुस्रो श्रीर साधुत्रो स्रादि की दृत्ति घारण करने को ये। ही नहीं छे।ड दिया था। एक ने कह ही डाला—"राजा का धर्म दुष्टो का निप्रह श्रौर शिष्टो का पालन करना है, सिर मुँडाना (बौद्ध मिल् बनना ) श्रीर लटा घारण करना नहीं है।

<sup>#</sup> समवतः यह विष्णुगुप्त (कौटिल्य ) का वंशक था।

ा राजो हि दुष्टिनिग्रहः शिष्टपरिपालन च घमों न पुनः
शिरोमुडनं जटाधारणं वा।—नीतिवाक्यामृत ग्र० ५ के उद्धरण।

\$ २१६. हिंदू मित्र-परिषद् का यह सिद्धास सिद्दावलोकन समाप्त करने से पहले इम उनके संबंध में कुछ श्रौर बार्ते छोटे मंत्री या उपमंत्री मंत्री के श्रधीन दो श्रौर छोटे या उपमंत्री मी रहा करते थे#। इन तीनो में जा प्रधान हाता था, वह महामात्र कहलाता था।

गुप्त-काल के शिलालेखों में मी इन पदािषकारियों के नामों के साथ महा और कुमार आदि शब्द मिलते हैं। यथा दंडनायक, महादडनायक और दडनायक कुमारामात्य। महादंडनायक के अधीनस्थ देा छोटे मित्रयों में से एक दडनायक कहलाता होगा और कुमारामात्य दडनायक सबसे छोटा होता होगा। दूसरा मंत्री महाकुमारामात्य कहलाता होगा अर्थात् वह बड़ा उपमंत्री होता होगा। गुप्त-काल के अन्यान्य शिलालेखों में जो महाप्रधान, महासाधिनिमहिक

श्रुक्रनीतिसार २. १०६-११०।
 एकस्मिन्निकारे तु पुरुषागा त्रय सदा।
 नियुझीत प्राज्ञतम मुख्यमेक तु तेषु वै॥
 ह्रौ दर्शको तु तत्काये ....

श्रीर महादंडनायक श्रादि शब्द श्राए हैं∗, उनके संबंध में भी यही श्रर्थ लगाया जा सकता है।

§ ३२०. मित्रयों की एक विभाग से दूसरे विभाग में बदली भी हुआ करती थीं। प्रति तीसरे, पॉचवें, साववें या दसवे वर्ष बदली होती थीं. । क्यों कि कहा गया है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में बहुत दिनों तक आधिकार नहीं रहने देना चाहिए। योग्य मंत्री के किसी दूसरे विभाग का अधिकारी बना देना चाहिए और किसी नए योग्य आदमी की उसके स्थान पर नियुक्त करना

<sup>\*</sup> देखो फ्लीट कृत Corpus Inscriptionum Indicarum खंड ३. पस्तिम। मि॰ शुक्रनी॰ २. १११-१३।

चाहिए। घोली और जीगड़ के पृथक प्रज्ञापनोंवाले अशोक के शिलालेखों में नैवार्षिक और पचवार्षिक बदिलयों को धर्म या कानून कहा गया है। सम्राट् अशोक के शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रति तीसरे या पाँचवें वर्ष महामात्रों का समस्त वर्ग हट जाता या, बह्कि यो कहना चाहिए कि हटा दिया जाता था। इस किया के लिये पारिभाषिक शब्द 'अनुसंयान" या जिसका अर्थ होता है—निश्चित प्रयासा। उत्तर शुक्रनीति के उद्धरसा में आए हुए अनुसयानु शब्द से इसका मिलान करना चाहिए। रामायस में यह शब्द उन रच्कों के प्रस्थान के संबंध में आया है जो भरत के जाने के मार्ग पर आगे आगे चलने को थे।

<sup>#</sup> २. ७६. १३. कोनो A. S. I. १६१३-१४, पृ० ११३।

वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति । १२ क्रियता शिल्पिमः पन्याः समानि विषमाणि च । रिक्त्याश्चानुसयान्तु पथि दुर्गविचारकाः ॥

<sup>(</sup>शिल्पियो के बाद ) रक्तको को जाने दो जो मार्ग के विषय स्थान जानते हैं।

§ ३२१. राज्यामिषेक श्रादि श्रन्यान्य कार्यों की भौति शासन-कार्यों में हिंदू समाज के चारो वर्णों का प्रतिनिधित

का प्रतिनिधित्व

होता था। नीलकठ श्रीर मित्र मिश्र परिषद् में वर्णी ने राज्यामिषेक के जो विवरण दिए हैं, उनसे स्चित होता है कि हिंदू शासन-

काल के ऋतिम दिनो तक चारों वर्गों में से मत्री लिए जाते थे। महाभारत में सैंतीस म त्रियो की एक सूची दी है, जिसका चुनाव प्रत्येक वर्ण के प्रतिनिधित्व के सिद्धात पर है। वह सूची इस प्रकार है-चार ब्राह्मण, श्राठ चत्रिय, इक्कीस वैश्य श्रीर तीन शुद्ध ; श्रीर लाथ में एक स्त भी है जो मिश्र वर्ण का होता था। इसमें मार्के की बात यह है कि जो वैश्य वर्ण सबसे बड़ा था, उसी वर्ण के सबसे ऋधिक मत्री परिषद् में होते थे। श्रूद्रो श्रौर ब्राह्मणो के प्रतिनिधि प्रायः बराबर ही बराबर हैं। जैसा कि उसमें कहा गया है, वास्तविक मंत्रि-परिषद् केवल आठ सदस्यों की होती थी#।

§ ३२२. गुप्त काल में मंत्रियो के नाम बदल गए थे। इस अपर बतला चुके हैं कि पुराने शब्द 'दूत' के स्थान पर

<sup>\*</sup> महाभारत (कुंभ॰) शांति॰ श्र॰ ८५, श्लोक 6-55 1

'साधिविग्रहिक' शब्द प्रचितत हो गया था। जान पड़ता है कि यह परिवर्त्तन इसलिये किया गया था कि जिसमें कृट नीति विभाग के मंत्री श्रीर दूसरे में राजात्रों के यहाँ मेजे हुए राजदूत के ग्रप्त काल मत्रियों के नाम नामो में गड़बड़ न हो। उस समय के शिलालेखों में इमे 'मत्री' शब्द नहीं मिलता। यहाँ भी एक स्पष्ट शब्द का व्यवहार करने की इच्छा ही काम करती हुई जान पड़ती है। मालूम होता है कि उसके वदले मे दंडनायक या महादडनायक शब्द का व्यवहार होने लगा था। मनु (११ १००) मे सेनापत्य से दडनेतृत्व पृथक् रखा गया है और वहाँ उसका ऋर्थ है--शासन-व्यवस्था का नेतृत्व। मनु ने ग्रमात्य के ग्रधिकारों की जो व्याख्या की है ( श्रमात्ये दह श्रायत्तः मनु ७. ५६ ) उसे देखते हुए इस टंडनेतृत्व से प्रधान मंत्री का अधिकार स्चित होता है। इसिलिये महादखनायक दढ के नेतृत्व से युक्त और शासन विभाग का मत्री ग्राथवा प्रधान मत्री होगा। .फ्लीट ने (C. I I. ३. प्र० १६ की पाद-टिप्पणी) इसका अर्थ दिया है—सेनाओं का नेता। परंतु इस ग्रर्थं की ग्रपेत्ता हमारा ऊपर किया हुग्रा ग्रर्थ श्रिधिक स्वाभाविक जान पड़ता है : क्योंकि शिलालेखों में जिन मित्रयों के नाम के साथ यह उपाधि मिलती है, वे, जैसा कि उनकी श्रौर दूसरी उपाधियो से सूचित होता है,

नागरिक विभाग के ऋषिकारी थे, सैनिक विभाग के नहीं थे। इसके ऋतिरिक्त उन दिनों जो सैनिक मत्री होता था, वह बलाधिकृत् (उक्त ग्रंथ पृ० २१०) ऋरीर महाबलाधिकृत् (पृ० १०६) कहलाता था।

ऊपर बदली या अनुसंयान के संबंध में जो नियम बतलाया गया है, उसके उदाहरण उस समय के लेखों में ब्राए हुए मंत्रियों के पद-नामों में भी मिलते हैं। समुद्र ग्राप्त के बढे शिलालेख ( C. I. I. ३ १०) में हरिषेण के संबंध में, जिसका सम्राट् से बहुत अधिक संबध या श्रीर जिसका उसी की संगति के कारण काव्य करने की श्रोर प्रेरित होना उल्लिखित है, कहा गया है कि वह महादंडनायक था। वह पहले कूट नीति विभाग का छोटा मंत्री था। परंतु जिस समय इिषेण का कान्य शिला पर खोदा गया था, उस समय वह महादंडनायक नहीं रह गया था। उस समय उस पद पर तिलभट्टक नामक एक श्रौर विद्वान् था। पुराने मित्रयों के साथ इतना सौजन्य दिखलाया जाता था कि राजकीय लेखे। श्रादि में उन्हे श्रपनी पुरानी राजकीय पदिवयो का व्यवहार करने दिया जाता था। पहले किसी समय हरिषेण का पिता महादहनायक था; श्रीर समुद्रगुप्त के जेख में उसके नाम के साथ यह पदवी लगी हुई है।

§ ३२३. गुप्त काल के राजाश्रो के दानो के सबध में जा लेख हैं, उन पर राजा के इस्ताद्धर के साथ-साथ संधि-विग्रहिक मत्री के भी हस्ताचर है। दानपत्रों। पर वृहस्पति ने कहा है कि दानपत्रो पर मत्रियों के हस्ताचर साधिवग्रहिक के हाथ का लिखा होना चाहिए-- ज्ञातं मया\*, ऋर्यात् मैंने इसे जान लिया। बृहस्पति का धमशास्त्र उसी समय का लिखा हुआ है स्त्रीर उसका यह विधान महत्त्वपूर्ण है। इससे स्चित हाता है कि जिन दानपत्रों पर उस मत्री या उसके पद का नाम है, वे वास्तव में उसके विमाग में पहुँचे थे श्रीर उसे ज्ञात थे। इस प्रणाली से उस समय के मित्रया की राष्ट्र-सघटन सवंधी स्थिति पर ऋच्छा प्रकाश पड़ता है। बहुत छोटे से दान के लिये भी मित्र-परिषद् की स्वीकृति की स्रावश्यकता होती थी; श्रौर उसकी श्रोर से वह स्वीकृति सांधि-विग्रहिक देता था, जिसे कदाचित् इस बात का विचार करना पड़ता था कि वह दान पर-राष्ट्र विभाग की दृष्टि से ठीक है या नहीं। दान के ग्रहीता लीग विदेशों से आए हुए भी हा सकते थे। वे शत्रु-पत्त के गुप्तचर भी हा

<sup>#</sup> वीरिमित्रोदय पृ॰ १६२ में उद्धरण ।
जातं मयेति लिखित सन्धितिग्रहलेखकैः ।

सकते थे। इसलिये पर-राष्ट्र विभाग को इस बात का अधिकार प्राप्त होता था कि वह किसी दान को स्वीकृत या श्रस्वीकृत कर सके। उसके स्वीकृत करने पर परिषद् के श्रीर सदस्य ता उसे स्वीकृत कर ही लेते थे। दानपत्रो श्रादि पर राजा के श्रविरिक्त उस मत्री या उसके सहायक के भी इस्तान्तर होते थे जा अतिम बार उसे मान्य करता था। उसे ''दूतक'' या खाना करनेवाला कहा गया है। सन् ५१० ईसवी के मुताबिक सवत् में राजा हस्तिन् के दान सब भी जा ताम्रलेख लिखवाया था, वह पहले ता महा सान्धि-विग्रहिक विधुदत्त के द्वारा स्वीकृत हुन्ना, श्रौर तब महाबलाधिकृत् नागसिंह ने उसे स्वीकृत किया है, जिसने दूतक के रूप में इस्ताच्चर किए है। इस्तिन् के समय के एक श्रीर राजा का दानलेख मिला है जिस पर एक श्रादमी के हस्ताज्ञर ते। हैं, पर उसकी सरकारी पदवी नहीं लिखी है। उस पर राजा के अतिरिक्त किसी मंत्री के भी इस्ताचर नहीं हैं श्रीर लिखा है कि यह राजा की मौखिक श्राज्ञा से जिखा गया है। इस दान-लेख पर किसी दूत के भी इस्ताचर नहीं हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है

<sup>\*</sup> C. I. I. ३. १०८। <sup>†</sup> उक्त ग्रंथ, पृ० ११५।

कि इस दान के संबंध में राजा ने कोई लिखित आजा नहीं दी थी श्रौर इसी लिये इसका लेख्य मंत्रि-परिषद् में भी नहीं गया था। समव है कि यह दान राजा ने ऋपनी निजी भूमि में से दिया हो।

§ ३२४. यह बात प्रायः सभी लोग जानते हैं कि सिंहल में भी भारत के समान ही बहुत सी संस्थाएँ थीं। वास्तव में दोनो की सम्यवा या संस्कृति एक सिंहल में इस प्रथा ही थी और इस दृष्टि से सिंहल मी

के उदाहरण

भारत का ही एक अश्रश था। हमारे एक सिंहल-निवासी मित्र ने इससे कई बार कहा है कि बिना सिंहल के इतिहास के भारत का इतिहास कभी पूरा हो ही नहीं सकता। यह मानना पडेगा कि उनका यह कथन सत्य है। इमारे सामने इस बात का एक उदाहरण भी है। बाहर की स्रोर से दवाव पड़ने स्रोर स्रदर की स्रोर से चीण होने के कारण यहाँ भारत में तो हमारी बहुत सी संस्थाएँ नष्ट हा गई, पर चारो स्रोर समुद्र से घिरे हुए सिह्ल द्वीप में वे संस्थाएँ श्रापेज्ञाकृत श्राधिक समय तक बनी रहीं। यहाँ तक कि बहुत परवत्तीं काल में अर्थात् ईसवी दसवीं शताब्दी के मध्य में भी वहाँ के राजा की प्रकाशित की. हुई जो त्राज्ञाएँ हैं, वे राजा श्रौर उसकी सभा या परिषद् दोनों के नामो से युक्त हैं। उन पर परिषद् के सभी मित्रयों के इस्तान्तर हैं। उदाहरण के लिये पाठक इमारे मित्र

श्रीयुक्त विक्रमसिह जी द्वारा सपादित वे प्राचीन लेख श्रादि देख सकते हैं जो महाराज श्रमास्त्रमेवन के सबंध के हैं श्रीर जो Epigraphia Zeylanica के दूसरे खड के पहले पृष्ठ में प्रकाशित हैं। उसमें समस्त परिषद् मिलकर वह दान स्वीकृत करती है। उसमें लिखा है—

"स-परिषद् राजा द्वारा आजा होने के कारण हम छव लोग अर्थात् मनिविल किलियेम और गंगुल्हुमु अगवी-यिम .... और कविंख गा गवियम उपयुक्त इत्य करते हुए (अभिषेकादि) स्वीकृत करते हैं (अमुक जिले के इत्तरुगम नामक आम के लिये नीचे लिखी हुई रिआयते ......"(पृ० ५.)

## बत्तीसवाँ प्रकरण

## धर्म और न्याय की व्यवस्था

है २२५, राजा के अभिषेक के समय प्रतिशा तो करनी ही पढ़ती थी और पौर-जानपद तथा परिषद् की श्रोर से उसके लिये अनेक प्रकार के ब्धन राजा पर धर्म-श्रीर नियंत्रण श्रादि भी होते ही थे पर शास का अधिकार इन सब से श्रिधिक शाक्तिशाली हिंदुश्रो का धर्मशास्त्र था जिसके - व ध में बार बार यह कहा गया है कि वह धर्म राजा से भी बढ़कर श्रीर सब राजाश्रो का राजा है । मनु ने तो राजा पर श्रर्थ दढ़ या जुरमाना तक करने की ब्यवस्था की है । धर्म-सूत्रो और धर्मशास्त्रो

<sup>\*</sup> देखो व्यवस्थादर्पण में का उद्धरण ।

<sup>&#</sup>x27;'यह एक निश्चित नियम है कि जहाँ साधारण श्रादमी को एक कार्षापण दंड हो सकता हो, वहाँ राजा को एक हजार कार्षापण श्रर्थ-दंड होना चाहिए''। ८. ३३६।

में राजा के अधिकारो और कर्त्तंच्यो का इस प्रकार निरूपण हुआ है. माने। वह धर्म का एक अग ही है — उनमें राजधर्म या राजाओं के लिये निरूपित धर्मों के प्रकरण ही अलग हैं। जिन दिनों हिंदू एकराजता अपने धर्मोंच शिखर पर थी, उन दिनो भी न तो मानव धर्मशास्त्र ने और न अर्थशास्त्र ही ने राजा को धर्म से उच्च स्थान दिया था। अर्थशास्त्र के अनुसार ता राजा को नए कानून या धर्म बनाने का अधिकार था, पर भनु के अनुसार उसे यह अधिकार भी नहीं प्राप्त था। परंतु अर्थशास्त्र भी यही कहता है कि राजा केवल व्यवस्था स्थापित करनेवाले धर्म या कानून बना सकता है ; पर ऐसे धर्म या कानून नहीं बना सकता, जो स्थापित धर्म के विरुद्ध हो अथवा जिनसे उसे मनमाना कार्य करने का अधिकार मिल सकता हो।

कैविसेस के समय फारस के न्यायाधीशों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसके श्रनुसार फारस का ''राजा या

कार्षापर्याः भवेद्रपञ्च्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः । तत्र राजा भवेद्रपञ्च्यो सहस्रमिति धारणा ॥ • ऋर्यशास्त्र १. ३. ३. (पृ० ११)

बादशाह जो कुछ चाहता था, वह कर सकता था \*।" पर हिं दू न्यायाधीशो श्रीर धर्मशास्त्रकारा के लिये इस प्रकार की व्यवस्था देना श्रसभव था। यहाँ तक कि श्रर्थशास्त्र का कर्ता कौटिल्य मी श्रपने राजा से कहता है कि स्वेच्छाचारी राजा का नाश हो जाता है।

§ ३२६. हिंदू एकराजल शासन-प्रणाबी में न्याय-विभाग सदा शासन विभाग से प्रथक् रहता था। साधारणतः

न्याय और शासन पृथक् पृथक् थे उसका रूप तो स्वतत्र होता ही था, भावतः भी वह स्वतत्र ही था। इसका कारण यह था कि घर्मशास्त्र के जाता

लोग ही न्यायाधीश बनाए जाते थे और धर्मशास्त्रकार या धर्मशास्त्री लोग ब्राह्मण ही होते थे। बहुत प्राचीन काल (ई॰ पू॰ १॰००—ई॰ पू॰ ५००) में हिंदू राजा ने एक नया रूप धारण किया था; और उसी समय ब्राह्मणों ने मी ब्राह्मण प्रथों का पाठ करनेवाला अपना नम्न स्वरूप छोडकर राजनीतिक चेत्र में प्रवेश किया था। केवल धर्मकृत्य करनेवाले ब्राह्मण उन ब्राह्मणों से पृथक् हो गए थे, जो राजनीतिक चेत्र में रहकर साधारणा जीवन व्यतीत करते थे।

<sup>\*</sup> रालिन्सन कृत Herodotus २, १० ४६८।
† अर्थशास्त्र १. ३. ३. १० ११।

शतपथ ब्राह्मणा में ये दोनें। विभाग स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। जैसा कि इस पहले बतला चुके हैं, राज्याभिषेक हो जाने के उपरात पहले प्रोहित या धर्माधिकारी राजा को स्रभिवादन करता हुन्ना उसकी त्राघीनता सूचित करता है; श्रीर तब समाज के ज्ञिय त्रादि दूसरे वर्गों के साथ साधारण ब्राह्मण् श्रलग ऐसा करता है। पुरोहित श्रीर श्र-पुरोहित ब्राह्मणी के मध्य में जा वर्ग था, वह "महाशाल" कहलाता था ( ६ २८२ ) भ्रीर वह अध्ययन तथा कम करनेवाला या। इस वर्ग के ब्राह्मण वर्म, राजनीति तथा इसी प्रकार के ऋौर शास्त्रों के अध्ययन में अपना समय लगाते थे। जातकों में हमें पुरोहित, राजनीतिज्ञ और ब्राह्मण मंत्री मिलते हैं, जो राजनीति के भी बहुत अञ्छे शावा होते ये और जिनका नैतिक स्राचरण भी बहुत श्रेष्ठ हाता था। न्यायाधीश लोग इसी वर्ग के हुआ करते थे। साधारण कानून के श्रनुसार जो श्रपराधी कोई श्रपराघ करता था, वह उसके लिये राजा द्वारा दहित होता था। परंत धर्मशास्त्र के श्रन्तार वह उस पाप के लिये भी दह का मागी होता था. जो उस अपराघ के साथ लगा होता था । अतिम

<sup>#</sup> इसका विवेचन मेरे "टैगोर ब्याख्यान" ( Tagore Lectures ) १० मे हुआ है।

प्रकार का दंड देने का अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में था। यह व्यवस्था केवल इसलिये नहीं थी कि वह इस विषय में निष्णात होता था. बल्कि इसलिये थी कि अप्राराधियों में ब्राह्मण् भी हुन्ना करते थे; श्रौर उनका न्याय उन्हींके समान तथा ऐसे लोगो के द्वारा होना आवश्यक था जा उन्हें धर्म से च्युत होने पर निर्भंय रूप से दंह दे सकते थे। इसिलये धर्म सबंधी शासन या न्यवस्था के लिये ब्राह्मणों का होना नितान्त श्रावश्यक था। जातको से पता चलता है कि इस विषय का ऋषिकार पुरोहितों के हाथ में था। इसके सिवा ब्राह्मण् न्यायाधीश अन्यान्य न्यायाधीशा के साथ, जा समवतः म्र-ब्राह्मणा होते थे, बैठकर लौकिक व्यवहार या मुकदमे भी देखा श्रौर सुना करते थे। शासन में साधारण कानून श्रीर धर्म सब धी कानून दोनो मिलकर धीरे धीरे एक हो गए श्रीर ब्राह्मण न्यायाधीश के हाथ में चले गए; श्रीर श्रव उस ब्राह्मण पर राजा का किसी प्रकार का दबाब या प्रभाव नही पड सकता था।

§ ३२७. कानूनी श्रदालत का वही पुराना वैदिक नाम
'समा'' या। जिस प्रकार मंत्रि-परिषद् में उसकी मौलिक
स्वतंत्रता के चिह्न वर्त्तामान थे, उसी
समा
प्रकार समा में भी थे। न्याय कार्य
में न्यायाधीशों को सदा समाज से सहायता मिला करती थी।
न्यायाधीशों श्रौर समाज के लोगों के योग से सभा का संघटन

होता था, जिसे आजकल की भाषा मे अदालत के "स्यूरी" कह सकते हैं।

सम्मतियों का निराकरण करने के लिये उनकी संख्या ताक या विषम हुआ करती थी (देखेा पहला खंड, ६ १०६, ए० १७६ की दूसरी पाद-टिप्पणी) और धर्म या कानून के अनुसार अपनी सम्मति देने के लिये हे बाध्य होते थे। जा ज्यूरी या "वृद्ध" कुछ नहीं बोलता था, या धर्म के विरुद्ध सम्मति देता था, वह नीतिश्रष्ट सममा जाता था\*।

मृच्छकटिक में न्यायालय का जो दृश्य है श्रीर जिसे इम ईसवी तीसरी शताब्दी का रचित समकते हैं, उसमें ज्यूरी का उल्लेख हैं। ज्यूरी के कार्यों का विवरण

<sup>#</sup> नारद (प्रस्ता०) ३.१८. (न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।)

<sup>&</sup>quot;या तो न्याय सबंधी सभा में बिलकुल जाना ही न चाहिए श्रीर या वहाँ जाकर धर्म से युक्त सम्मति देनी चाहिए। जे। मनुष्य मौन रहता है या धर्म के विरुद्ध सम्मति देता है, वह पाप करता है।" नारद (प्रस्ता॰) ३.१० जे।ली द्वारा संपादित।

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> मृच्छुकटिक, नवॉ अक । चितासक्तिमग्नमत्रिसलिलं ।

शुक्रनीति में भी श्राया है; श्रीर वृहस्पति तथा नारद में भी श्राया है । उसकी मुख्य वातें घ्यान देने ये। य हैं। कहा गया है कि ज्यूरी ७.५ या ३ होने चाहिएँ । श्रीर यह भी कहा गया है कि वे लोग मुकदमे को जॉच करनेवाले या कार्यपरी चुक होते हैं श्रीर उनका श्रध्यत्त, जो न्यायाधीश

# शुक्रनीतिसार ४. ५. २६-२७। लोकवेदज्ञधर्मज्ञा. सप्त पच त्रयोऽपि वा। यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसहशी सभा । श्रोतारो विख्यजस्तत्र कर्तन्याः सुविचत्व्याः ॥ साय ही देखो उक्त प्रथ—१४, ८७। यदा विद्रो न विद्रान्स्यात् च्रित्रय तत्र योजयेत्। वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञ शुद्धं यत्नेन वर्जयेत्।। राज्ञा नियोजितव्यास्ते सम्याः सर्वासु जातिषु । वक्ताध्यत्तो दृपः शास्ता सम्याः कायपरीत्त्काः ॥ उक्त प्रंथ ४०। वीर्रामत्रोदय पृ० ४२ में बृहस्पति । मिलाश्रो नारद ( प्रस्ता॰ ) २. ४५ । "जो न्यायाधीशो द्वारा श्रपराघी प्रमाणित हो चुका हो, वह घर्मशास्त्रानुसार राजा के द्वारा टडित होगा। न्याय च्यूरी पर ही निर्भर करता है।" नारद, (प्रस्ता०) ३.६। † शक्रनीविसार ४. ५. २६-२७।

होता है, "वका" कहा गया है। यह भी कहा गया है

कि राजा शास्ता या दह देनेवाला होता है। मुच्छुकटिक

मे न्यायाधीश कहता है—हम लोगों को तो केवल यही

श्रिषकार है कि यह निर्णय कर दें कि यह श्रपराधी है या
नहीं। वाकी सब बाते तो राजा के हाथ में हैं \*।

न्यायालय के सामने जो मुकदमे श्राते थे, उनकी स्त्यता

श्रथवा श्रस्त्यता की जॉच करना च्यूरी का एक पृथक् काय था

(कर्म प्रोक्त पृथक् पृथक—बृहस्पति)। इस प्रकार यद्यपि

न्याय राजकीय न्यायाधीशों के द्वारा ही होता था, तथापि

हस बात की पूरी व्यवस्था रहती थी कि न्यायाधीश किसी के

साथ पन्नपात न कर सके।

\$ ३२८. हम अपर बतला चुके हैं कि स्वयं राजा

- मुकदमे नहीं सुन सकता था। वह अपनी परिषद् के साथ

बैठकर मुकदमे सुनता था, जिसमे सर्व

स-परिषद् राजा

प्रधान न्यायाधीश भी हुआ करता था।

अपील के लिये यही सबसे बड़ा

न्यायालय होता था और इसमे केवल अपीले ही सुनी जाती

<sup>\*</sup> श्रार्थ चारुदत्त । निर्णय वयं प्रमाण्म् । शेषे तु राजा । नवीं अक ।

<sup>ौ</sup> नारद, प्रस्ता॰ १-३५—प्राङ्विवाकसते स्थितः। बृहस्पति, १.२४। सभ्यशास्त्रमते स्थितः। (स्मृतिचद्रिका)

यां ॥ यह बात नीचे दिए हुए श्राचायों के उद्धरणो तथा श्रीर भी स्पष्टतापूर्वक उस मुकदमे से सूचित होती हैं जिसका निर्ण्य राजा यशस्कर ने किया था श्रीर जिसका उल्लेख राजतरिंगणों (श्र॰ ६) मे हैं। श्रपील करनेवाला सभी नीचे की श्रदालतों में हारता गया था श्रीर श्रव उसने राजा यशस्कर के दरबार में श्रपील की थी। उसने श्रपनी परिषद् तथा राजधानी के उन जजों के साथ बैठकर वह मुकदमा सुना था, जो पहले भी वह मुकदमा सुन चुके थे। ऐसा जान पड़ता है कि राजा द्वारा नए मुकदमे बिल्कुल शुरू से सुनने की प्रथा बहुत श्रांभिक काल मे ही परित्यक्त कर दी गई थी, श्रीर इस बात के बहुत ही थोडे प्रमाण मिलते हैं कि वैदिक काल के उपरात कभी ऐसा हुआ था।

जिस प्रकार राजा स्वयं व्यक्तिशः शासन नहीं कर सकता था, उसी प्रकार, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, वह स्वय श्रकेला न्याय भी नहीं कर सकता था। यह केवल धर्मशास्त्रकारों की ही सम्मति नहीं है, राष्ट्र-सघटन संबंधी नियम बनानेवाले नीतिकारों की भी यही सम्मति

<sup>#</sup> नारद, प्रस्ता॰ १. ७. बृहस्पति, १. २६. याज्ञ-वल्क्य, २-३०।

है, जिन्होंने राजा द्वारा अभियोगों का निर्णय होने का निषेष किया है !

ह ३२६. सिद्धातवः यही माना जाता या कि राजा सदा न्यायालय में उपस्थित रहता है, चाहे वह वहाँ उपस्थित रहता था और चाहे नहीं रहता न्याय राजा के थां। जिस लिखित निर्णय पर न्यायालय की मुद्रा होती थी, वह निर्णयपत्र राजा द्वारा दिया हुन्ना माना जाता था। जिस समय किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिये बुलाया जाता था, उस समय भी यही माना जाता था कि उसे राजा ने बुलाया है। समस्त धर्मशास्त्रों में बराबर यही जिखा मिलता है कि सब कान्ती कार्रवाहर्या राजा करता है, और

<sup>\*</sup> शुक्रनीतिसार ४. ५. ५६ ।

धर्मशास्त्रानुसारेण कोषलोमविवर्जितः ।

सप्राद्धिवाकः सामात्य सब्राह्मणपुरोहितः ॥

समाहितमितः पश्येद्व्यवहाराननुक्रमात् ।

नैकः पश्येच कार्याणि वादिनोः शृशुयाद्वचः ॥

रहसि च नृपः प्राज्ञः सम्याश्चैव कदाचन ॥

† वीरमित्रोद्य, पृ० ३६-४२ । मनु ८. १. १६ ।

टीकाकार उसकी व्याख्या करते हुए बतलाते हैं कि यहाँ राजा से अभिप्राय राजकीय अधिकारी का है।

§ ३३०. मुकदमो की सब कार्रवाइयाँ लिखकर रखी
जाती थीं। इस प्रकार के लेखा का उल्लेख जातको तक
में मिलता है। जातक खड ३,
कार्रवाई लिखी
पु० २६२ मे 'विनिश्चय पुस्तक'' का
उल्लेख है। जातक खड ५, ए॰
१२५ में स्वर्ण-फलको पर खुदे हुए कार्रवाइयो के नियमो
का उल्लेख है। स्वय धर्मशास्त्रों से ही इस बात का प्रमाण
मिलता है कि उनके समय मे इस प्रकार के ''विनिश्चय''
लिखकर रखे जाते थे \*\*।

§ ३३१. जातको के रैंसमय में न्याय व्यवस्था का जा आवर्श था, उसके परिणाम-स्वरूप मुकदमो की कल्या बहुत घट गई थी । यदि न्यायालयों में अन्याय होता, ता भी उसका ठीक यही परिणाम होता। परत इस प्रकार की बातो का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उस

<sup>#</sup> वशिष्ठ, पृ० ५५ ।† जातक, दूसरा खड, पृ० २ ।

समय धर्मशास्त्रानुमोदित जा न्यवस्था प्रचलित थी, उसे देखते हुए मुकदमों में ऋन्याय होना ऋसंमव था\*।

- § ३३२. पाली त्रिपिटक में प्रसगवश एक मुकदमे के फैसले का कुछ जिक आ गया है। उससे न्याय की शुद्धता पर बहुत अधिक प्रकाश पडता सुदत्त और कुमार है और स्चित होता है कि कानून के सब घ में वास्तविक नियम क्या था।

विनयपिटक, चुल्लवगा ३.४ ६. में उस श्रमियोग का उल्लेख है जो श्रनायपिडिक ने राजकुमार जेत के विरुद्ध उपिश्चित किया था। इसका निर्णय उस समय के श्रवध को राजधानो श्रावस्तों में हुआ था। चुल्लवगा में इस मुकदमें का उल्लेख यह दिखलाने के लिये नहीं हुआ है कि न्यायालयों में किस प्रकार के श्रसाधारण न्याय हुआ करते थे, विल्क यह दिखलाने के लिये हुआ है कि श्रनायपिडिक में महात्मा बुद्ध के प्रति कितनी श्रिधक श्रद्धा और मिक्त थी। सुदत्त नामक एक व्यक्ति था, जो श्रनायो पर दया करने के कारण श्रनाय-पिडिक कहलाता था। वह एक साधारण नागरिक या

<sup>\*</sup> मनु ७ २८. बृह्स्पति २ २८. सिलाश्चो मृच्छु-ऋटिक में उत्तिलित राज्यकान्ति।

गृहपति था ग्रीर बहुत सम्पन्न व्यापारी था। उधर जेत राजवश का एक कुमार था। जेत का एक उपवन या वाग था, जो न तो नगर से बहुत दूर या ग्रीर न बहुत पास। वहाँ सहज में ग्राना-जाना हो सकता था .... एकात वास के लिये वह बहुत ग्रच्छा स्थान था। ग्राथ-पिंडिक ने महात्मा बुद्ध को राजगृह से निमंत्रित करके बुलाया था; ग्रीर वह चाहता था कि मैं उनके। लिये जेत का यह उपवन खरीद लूँ। उसने कुमार जेत के पास जाकर कहा—''कुमार, ग्राप ग्रापना उपवन मुमें ग्राराम बनाने के लिये दे दे।' जेत ने उत्तर दिया—''हे मद्र, जब तक उस पर करोडों (मुद्राएँ) न बिछें, तब तक वह विक नहीं सकता।'' ग्रामाथिंडिक बोला—''श्रच्छी बात है। मैं उसे इस मूल्य पर लेता हूँ। ग्राव वह मेरा हो गया।''

जेत ने कहा—''नहीं ग्रहपति, इतनी सी बात से वह तुम्हारे हाथ विक नहीं गया।''

इस पर दोनो में विवाद हुआ। सुदत्त कहता था कि वह उपवन विक गया, और मैंने उसे ले लिया। पर जेत कहता था कि मैंने उसे नहीं वेचा। इस पर वे दोनो प्रधान न्यायाधीशों के पास गए और उनसे कहा कि इस बात का निर्ण्य होना चाहिए कि इतनी बात-चीत हो चुकने पर वह उपवन विक गया या नहीं। प्रधान न्यायाधीशों ने निर्ण्य किया कि जब कुमार ने उसका मूल्य निर्घारित कर दिया, तब वह बिक गया#।

## \* चुल्लवगा ६. ४. ६।

उपसङ्गमित्वा जेतं कुमारं एतद् श्रवोच : देहि मे श्रय्यपुत्त उथ्यान श्राराम काद्वम् ति । श्रदेय्यो गह्पति श्रारामो श्रपि कोटिसन्यरेना ति । गहितो श्रय्यपुत्त श्रारामो ति । न गह्पति गहितो श्रारामो ति । गहितो न गहितो ति वोहारि-के महामत्ते पुन्छिसु । महामत्ता एवं श्राहंसु यतो तया श्रय्यपुत्त श्रयंबो कतो गहितो श्रारामो ति ।

श्री रहीस डेविड्स श्रीर श्रोल्डेनवर्गं ने Sacred Books of the East २०, पृ० १८७-१८८ में इसका श्रुनुवाद इस प्रकार दिया है—''वह कुमार जेत के पास गया श्रीर उससे उसने कहा—'श्रार्यपुत्र, श्राप श्रपना उद्यान सुमें श्राराम बनाने के लिये दे दे।' 'ग्रह्पित, वह उसके बराबर धन देने पर मी (यदि उसकी सारी भूमि पर विद्याने मर को भी मुद्राएँ मिले, तो भी ) नहीं मिल सकता।' 'श्रार्थपुत्र, मैं उसे इसी मूल्य पर लेता हूं।' 'नहीं ग्रहपित, मैं तुमसे सौदा नहीं करना चाहता था।' इसके बाद उन लोगो ने न्यायाधीशों के पास जाकर पूछा कि इन बातों से सौदा हो गया या नहीं। न्यायाधीशों

जब इस प्रकार श्रमायिषिहक के पक्त में निर्णय हो गया, तब उसने उस उपवन के कुछ श्रश पर स्वर्ण-मुद्राप्टॅ बिछा दीं। इस पर उस उपवन का जो बाकी बचा हुश्रा श्रश था, वह कुमार जेत ने बिना मूल्य लिए ही श्रमाथिषिहक के। दे दिया।

एक राजकुमार श्रीर एक साधारण नागरिक में विवाद उपस्थित हाता है। वे दोनो न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय राजकुमार के विरुद्ध निर्णय करता है श्रीर राजकुमार वह निर्णय मान लेता है। ये सब तो विलकुल साधारण सी बाते हैं। इस श्रीमयोग पर लोगों का ध्यान हसलिये नहीं श्राकृष्ट हुआ था कि इसमें किसी चीज का दाम लगाया गया था श्रीर वह दाम देना मजूर कर लिया गया था, न इसलिये ध्यान श्राकृष्ट हुआ था कि इससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सूचित होती थी; बल्कि, जैसा कि उपर बतलाया गया है, इसलिये इसे श्रीषक महत्व दिया गया था कि इससे एक उदार नागरिक की महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा श्रीर मिक्त प्रकट होती थी। इसमें जिस कान्ती कार्याई का जिक्र है, वह बहुत ही साधारण श्रीर नित्य होने-

ने निर्ण्य किया — 'श्रापने जो मूल्य नियत कर दिया, उस पर वह श्राराम विक गया।'

वाली बात है। हिंदुश्रों में श्रासंख्य गेस्कोएन हो गए हैं; परत इसिलये उनका कहीं उल्लेख नहीं है कि श्रपने सम-कालीनों की दृष्टि में बढ़े बढ़े न्याय करके भी उन्होंने कोई श्रसाधारण कार्य नहीं किया था। जो बुछ किया था, वह बिलकुल साधारण श्रीर कर्चव्य समम्म जाता था।

हु ३३२ क. प्राड्विवाक दो हैसियतो से काम करता था। एक तो वह सर्वप्रधान न्यायाधीश हाता था; श्रीर धर्म और न्याय दूसरे वह न्याय विभाग का मत्री विभाग के नहीं होता था। धर्म-शास्त्र विभाग का मत्री 'पहित'' हुआ करता था। उसके कार्यों से

<sup>\*</sup> सर विलियम गेस्कोएेन एक वहुत प्रसिद्ध ऋँगरेज न्यायाधीश हो गए हैं, जो हेनरी चतुर्थ के शासन-काल में सन् १४०१ में इँग्लैंड के सर्वप्रधान न्यायाधीश बनाए गए थे। वे बहुत स्वतत्र प्रकृति के न्यायाधीश थे। कहते हैं कि एक बार स्वयं प्रिंस आफ बेल्स या राजकुमार ने, जो बाद में राजा हेनरी पंचम हुआ था, गेस्कोएन के न्यायालय में कुछ अशिष्ट व्यवहार किया था, जिसके लिये उन्होंने उसे कारावास का दह दिया था। परंतु यह किवदंती सी ही है और अनेक इतिहासश इस घटना की सत्यता में सदेह करते हैं।—अनुवादक।

तुलना करते हुए इस यहाँ पर न्याय विभाग के मत्री के कार्यों का कुछ दिग्दर्शन कराते हैं।

यह बात ध्यान मे रखने योग्य है कि न्याय विभाग के मंत्री और धर्म या कानून विभाग के मत्री के। क्रम आदि में अन्यान्य नागरिक अधिकारियों की अपेक्षा श्रेष्ठता दी जाती थी। परिषद् में प्रमुख स्थान प्रतिनिधि को मिलता था। उसके उपरात प्रधान का स्थान होता था. जो परिषद् का अध्यक् होता था। इसके उपरात क्रम से युद्धमंत्री या सचिव और पर-राष्ट्र-विभाग के मत्रों का स्थान होता था, जो युद्ध और शांति के लिये उत्तरदायी होते थे। और तब धर्म या कानून विभाग के मत्री या पहित का और फिर न्याय विभाग के मंत्री का स्थान होता था।

प्राइविवाक एक तो प्रधान न्यायाधीश के रूप में राज-धानी के सर्व-प्रधान न्यायालय के आसन पर बैठता था. और दूसरे न्याय विभाग के मंत्री के रूप में ज्यूरी का बहुमत जानकर धर्म या कानून के अनुसार यह बतलाता था कि अभियुक्त वास्तव में अपराधी है या नहीं श्रीर तब उसके अनुसार राजा को परामर्श देता था। शुक्रनीति में इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है—

"प्राड्विवाक को ज्यूरी या सम्यो के साथ समा में उनकी सम्मित के बहुमत से स्वयं श्रपने बनाए हुए श्रौर परंपरा से प्राप्त धर्म के श्रनुसार व्यवस्था देनी चाहिए। उसे यह निश्चय करना चाहिए कि किस खान पर मानुष प्रमाण यथा साद्धी, लेख्य, भूत-काल और भाग श्रादि का व्यवहार होना चाहिए, किस श्रवस्था में शपथ या दिव्य श्रादि का व्यवहार होना चाहिए, किस श्रवस्था मे युक्ति, प्रत्यत्त, श्रनुमान और उपमान श्रादि का प्रयोग होना चाहिए, कहाँ बहुमत का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ न्याय-सिद्धात काम मे लाया जाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके श्रीर सब बातो का पता लगाकर तब प्राड्विवाक राजा को संबोधन करे—परामर्श दे\* "

इसके विपरीत घर्म या कानून विभाग का जो मत्री. हाता था, जिसे और स्थानो में घर्माधिकारी कहा गया है और शुक्रनीति में जिसे पंडित कहा गया है, उसके कर्त्त व्य इस प्रकार बतलाए गए हैं—

<sup>\*</sup> सिक्तिमिलिखितैभोंगैरछलिभू तैरच मानुषान्। स्वेनोत्पादितसप्राप्तव्यवहारान् विचिन्त्य च ।। दिव्यससाधनाद्धापि केषु कि साधन परम्। युक्तिप्रत्यकानुमानोपमानैलोंकशास्त्रतः ।। बहुसम्मतसंसिद्धान् विनिश्चित्य समास्थितः । ससम्यः प्राङ्विवाकस्तु नृप स्वोधयेत् सदा ।। शुक्रनीति २. ९६-६८ ।

"पंडित को इस बात का विचार करना चाहिए कि लोक में किन प्राचीन तथा अर्वाचीन घर्मों का व्यवहार होता है, उनमें से कौन घर्मशास्त्रों में मान्य हैं श्रीर कौन से घर्म या कानून न्याय-सिद्धांत के विषद्ध नहीं हैं श्रीर कौन से घर्म समाज तथा न्याय-सिद्धांत के विषद्ध हैं, श्रीर तब राजा से उसे ऐसे घर्मों या कानूनों की सिफारिश करनी चाहिए जो इस लोक में भी श्रीर परलोक में भी सुख-कर हो \*।"

इन बातो से पता चल सकता है कि हिंदुश्रो मे कानून

गा धर्म में किस प्रकार सुधार किए जाते थे। हिंदू धर्म
या कानून साधारणादः परपरागत माना जाता था; श्रौर ऐसी
दशा में सिद्धात की दृष्टि से राज्य स्वयं श्रौर प्रत्यस्त रूप से
किसी प्रकार के परिवर्त्तन श्रादि नहीं कर सकता था।
समय समय पर प्रत्यस्त रून से नए कानून बनाकर, पुराने
कानूनो में परिवर्त्तन किया जाता था<sup>†</sup>, साधारणादः उनके

<sup>\*</sup> वर्त्त मानाश्च प्राचीना धर्म्माः के लोकसंश्रिताः । शास्त्रेषु के समुद्दिष्टा विरुघ्यन्ते च केऽधुना ॥ लोकशास्त्रविरुद्धाः के पिरडतस्तान् विचिन्त्य च । नृपं सबोधयेत् तैश्च परत्रेद्द सुखप्रदैः ॥ शुक्रनीति २. ६६-१०० ।

<sup>†</sup> देखो परिशिष्ट "घ"।

नए श्रीर स्पष्ट श्रर्थ किए जाते थे, श्रीर प्राचीन ऋषियो श्रादि के नाम पर नई नई समृतियाँ श्रादि बनाई जाती थीं, यथ। नारद समृति । इन सबके श्रातिरिक्त कानून विभाग के दो मंत्री हुन्ना करते थे। समाज की परिस्थितियों श्रौर कल्या ए के विचार से जो कातून काम मे लाए जाने के योग्य नहीं सममे जाते थे, उन्हें वे मत्री लोग अस्त कृत कर देते थे। प्रचलित धर्मों या कातूनों के संबंध में वे सर्वसाधारण के विचारों का भी ध्यान रखते ये। कानूनों की जॉच की इस प्रथा और सार्वजनिक सम्मति के आदर का यह परिगाम होता था कि पुराने कानूनों मे सुधार होते ये श्रीर तब वे नए कानून के रूप में काम मे लाए जाते थे। बहुत समव है कि हिंदू धर्मशास्त्रों पर एक दूसरी से मिस्र श्रीर प्राचीन धर्मी में सशोधन श्रादि करनेवाली जो श्रनंक टीकाएँ श्रादि हैं, वे धर्माधिकारिया या पडितो द्वारा बनी हो।

है ३३३ हिंदू राज्यतत्र में सबसे बड़ी श्रीर महस्व की बात यह है कि उसके समस्त इतिहास में धर्म के। सर्व प्रधान स्थान दिया गया है। जिन दिनो समाज या प्रजा की समा के द्वारा न्याय होता था, उन दिनो यही बात थी, श्रीर बाद में जब न्याय का काम राजकीय समा के द्वारा होने लगा, तब भी बरावर यही बात बनी रही। समा का इतिहास वैसा नहीं है, जैसा

राज-दरबार का है। समा का जन्म राजा के यहाँ से नहीं हुआ था, बल्कि वह वैदिक-कालीन सार्वजनिक सभा से निकली थी। स्वयं इतिहास के कारण ही इस बात की कोई समावना नहीं रह जाती थी कि राजा समा को अपनी श्रनुचरी बना सके श्रथवा उसे पद-दिलत कर सके। जिस समय न्याय की व्यवस्था करना राजा का ऋषिकार और कर्त्तव्य हो गया, उस समय मी वह अपने इस कर्तव्य का पालन राज्यामिषेक के समय की श्रौर मानी हुई प्रतिज्ञा के श्रनुसार करता था। उसे देश के धर्म की व्यवस्था बहुत ही सचेत होकर करनी पड़ती थी। फिर ब्राह्मण-मडली भी वही उपस्थित रहती थी, जा शारीरिक या आर्थिक बल को धर्म से त्रागे नहीं बढ़ने देती थी। जहाँ किसी अनुचित इस्तत्त्रेप की आशका होती थी, वहाँ के लिये यह विधान प्रस्तुत रहता या कि राजा को सदा प्राङ्विवाक की सम्मति के अनुसार चलना चाहिए#।

<sup>#</sup> प्राड्विवाकमते स्थित: 1— नारद | देखेा ऊपर इस खंड का पृ॰ २३८। न्याय-व्यवस्था की और विस्तृत बातें जानने के लिये इम पाठको से अनुरोध करे गे कि वे इस ग्रंथ के रचयिता के टैगोर ला लेक्चर्स (Tagore Law Lectures) देखें।

## तेतीसवाँ पकरण

## राज कर

§ ३३४. राष्ट्र-सघटन की दृष्टि से राज-कर के संब घ में हिंदू सिद्धात बहुत अधिक महत्त्व का है। राज-कर घर्मशास्त्रों के अनुसार निश्चित या और पवित्र सार्वजनिक धर्म के अनुसार यह मी निश्चित या कि कौन कौन सा कर किस हिसाब से लिया जाना चाहिए। इसका परिसाम यह होता या कि शासन-स्थवस्था चाहे जिस प्रकार की होती थी, परंतु राज-कर के सबध में राजा या शासक का मन कभी विचलित न होता था। इसलिये राज-कर के सबध में राजा और प्रजा में कोई भगदा ही खड़ा नहीं हो सकता था। भगदे और अत्याचार की जो खास जड़ थी, उसका बचाव इस प्रकार कर दिया गया था।

ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात सिद्ध होती है कि राज-कर संबंधी जो नियम थे, उनका सब अवस्थाओं में पूर्ण रूप से पालन होता था। उदाहरण के लिये शातनाहन राजवश की महारानी बलश्री का शिलालेख देखना चाहिए,

कानूनी प्रभाव जिसमें यह घोषित किया गया है कि उसका पुत्र पवित्र धर्म-व्यवस्था के त्र जुसार राज-कर लिया करता था। दूसरे ग्रानेक शिलालेखा से भी यही बात स्चित होती है \*। साहित्य में ऐसे कई विलक्ष्या उदाहरण मिलते है, जिनसे सिद्ध होता है कि राज-कर के संबंध में धर्म द्वारा निश्चित जो सिद्धात थे, उनका उल्लंधन नहीं होता था। सम्राट्च द्रगुप्त को सेल्युक्स के साथ युद्ध करने के लिये धन की ग्रावश्यकता थी। उसने ग्रीर उसके महामात्य कौटिल्य ने धन सग्रह करने के लिये श्रपना सारा बुद्ध-बल लगा दिया। धर्म के

<sup>\*</sup> Archaeological 'Survey Report of Western India खड ४, ५० १०८ | Epigraphia Indica खड ८, ५० ६० | घमोपजितकर विनियोग करस | १,५. ५० ४४, पंक्ति १४ | साथ ही मिलाक्रो महामारत, शान्तिपर्व, ७१.१५ का यह कयन—"जो लोमी राजा ऐसे कर एकत्र करने के लिये, जो शास्त्रों से अनुमोदित नहीं हैं, मूर्खतापूर्वक अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, वह स्वयं अपने ही साथ अन्याय करता है।"

श्रनुसार जो राज-कर प्राप्त होता था, वह इस कार्य के लिये यथेष्ट नहीं था। जैसा कि ऋर्थशास्त्र से प्रमाणित होता है, उन लोगो को कुछ श्रौर विलच्च उपायो का श्राश्रय लीना पड़ा था। इससे एक श्रोर ते। धर्म का महत्त्व सूचित होता है और दूसरी श्रोर यह सिद्ध होता है कि धर्म द्वारा निश्चित राज-कर के सबध में कितनी कठिनाइयाँ थीं। चद्रगुप्त ने अपनी प्रजा से प्रणय की मिला की थी, अर्थात कहा था कि आप लोग मुक्त पर अपना प्रेम सूचित करने के लिये घन दें। उसने देव-मदिरों से भी घन उगाहा था#। पुष्यमित्र के समय में पारिशनि (५. ३. ६६) पर भाष्य करते हुए पतंजलि ने पिहासपूर्वक लिखा है कि मौर्य लोग पूजन के लिये देवतास्रों की प्रतिमाएँ स्थापित करके घन एकत्र करना चाहते थे । जैनों में परंपरा से यह प्रवाद चला त्राता है कि चाग्रस्य ने राजकोष की पूर्ति करने के लिये घटिया चाँदी के आठ करोड कार्षापण बनवाए थे। इन सब घटनात्रों से एक बहुत बड़ी श्रावश्यकता श्रीर साय ही घर्म के संबंध में पूरा पूरा ब्राइर प्रकट होता है।

<sup>\*</sup> श्रर्थशास्त्र, पृ॰ २४१-४२ । ा इंडियन एन्टिक्वेरी, सन् १६१८, पृ॰ ५१ में जायस-वाल का लेख।

§ ३३५, राज-कर से जो आय होती थी, उसपर मंत्रि-परिषद् का पूरा पूरा अधिकार होता था; और उसी को राज-कर एकत्र करने का भी अधिकार प्राप्त था। ई० पू० चौथी शताब्दी तक में मेगास्थिनीज के कथन के आधार पर (§ ३१६) हम देखते हैं कि आय-व्यय आदि पर मंत्रि-परिषद् का अधिकार था, जिसका इतिहास वहीं से आरम नहीं होता है, बल्कि वैदिक काल के रिलयों और रजी कोषाध्यन्त से होता है। मारद्वाज का प्रमाण भी विलकुल स्पष्ट है (§ ३१७) और वह ई० पू० चौथी शताब्दी से भी पहले का है। उसके कथनानुसार भी मित्र परिषद् ही राज-कर एकत्र करती थी और समस्त व्यय भी उसी के हाथ में था।

हुँ इ ३६. यदि राज कर के मान और सग्रह का प्रश्न हुँ दिया जाय, तो भी हिंदू राजनीति शास्त्र के अनुसार राजा को जो कर दिया जाता था, वह कर राजा का वेतन होता था वेतन माना जाता था। महाभारत में

कहा है-

बिल्रिष्ठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम् । शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन घनागमम् ॥

श्रर्थात् "षण्ठाश बिल कर (शुल्क अथवा आयात श्रीर निर्यात कर), अपराधियो से मिलनेवाला जुरमाना श्रीर अनका श्रपहृत घन श्रादि जो कुछ शालों के विधानी के श्रमुसार प्राप्त हो, वे सब तुम्हारे वेतन के रूप में होंगे श्रीर वही तुम्हारी श्राय के द्वार या राज-कर होगे\*।"

नारद ने भी व्यवस्था दी है-

"राजाश्रों को निश्चित प्रयाश्रों के अनुसार जो कुछ घन प्राप्त हो श्रीर मूमि की उपज का जो षष्ठाश प्राप्त हो, वह सब राज-कर होगा श्रीर प्रजा की रक्षा करने के पुरस्कार-स्वरूप राजा को मिलेगा<sup>†</sup>।"

यह सिद्धात उतना ही पुराना है, जितना कि स्वय कौटिल्य का अर्थशास्त्र है (३०० ई० पू०); बिल्क यो कहना चाहिए कि वह ई० पू० ३०० से भी अधिक पुराना है, क्योंकि वह अर्थशास्त्र में उद्युत किया गया है। राज-कर राजा का बेतन समम्मा जाता था; और यह बेतन उस सिद्धांत के अनुसार निश्चित था जिसका ऊपर (६ २६७) उल्लेख हो चुका है 'श्रीर जिसके अनुसार राजा तथा प्रजा में पारस्परिक संबंध ठीके के रूप में निश्चित होता था। उस सिद्धांत के अनुसार दोनों में वह ठीका करानेवाला दलास स्वयं

<sup>#</sup> महाभारत, शांतिपर्व ७१. १०।

<sup>†</sup> नारद १८, ४८ ( जोली द्वारा सपादित )।

नहीं ले सकता था; क्यों कि उसे श्रिष्ठिक लेने का श्रिष्ठकार ही नहीं था। प्रजा, जो वास्तव में स्वामी थी, राजा का रक्षण करने के लिये बाध्य थी; क्यों कि राज्यामिषेक के समय उसकी श्रोर से पुरोहित ने राजा को वचन दिया या ( § २२४ )—"हम तुम्हारे निर्वाह के लिये तुम्हारा उचित श्रंश (स्वमाग) तुम्हे दिया करेंगे।"

मानव धर्मशास्त्र में दी हुई युक्तियाँ यहाँ ऐसे रूप में कर दी गई है जिससे राजा के सेवकत्व को देवी उद्गम का रूप प्राप्त हो गया है। हीर से ही हीरा कटता है। उश्नम् श्रोर भारद्वाज के देश में वह सिद्धात कभी उहर ही नहीं सकता था, जिसके अनुसार राजा में देवी व्यक्तित्व स्थापित होता था श्रोर जिसके कारण उसे स्वेच्छाचार करने का बहुत बडा श्रिधकार प्राप्त हो जाता था। वह माचीन हितहास की प्रवृत्ति के विरुद्ध एडता था। इसित्तिये मनुष्यों के गुरु मनु की वात काटने के लिये हिंदु श्रों ने देवताश्रों के गुरु श्रम्त को हुँ हु निकाला।

है ३३८. रत्ना के बदले में वेतन के रूप में राज-कर देने का सिद्धात राष्ट्र-संघटन में इतना पैवस्त हो गया या कि यदि उस रत्ना के कार्य में कुछ मी त्रृष्टि होती थी, ते। यह माना जाता था कि प्रजा की जितनी हानि हो, उतना ही वह राजा के वेतन के श्रंश में से वापस पाने की श्रिष्टिकारियी है। जैसा

कि हम पहले बतला चुके हैं, यह वापसी या तो अनुग्रह के रूप में होती थी और या नगद घन देने के रूप में (§ २८१)। प्रजा सममती थी कि सेवक राजा ने अपने कर्चव्य का ठीक ठीक पालन नहीं किया है। वह सममती थी कि हमारी पूरी पूरी रज्ञा नहीं की गई है; और जैसा कि अर्थशास्त्र (१३.१, ५० ३६४) में कहा है, राजा को इस बात की घमकी देती थी कि हम दुम्हारा देश छोड़कर शत्रु राजा के देश में चले जायंगे। दूसरे शब्दों में प्रजा अपने राजा को यह घमकी देती थी कि हम दुम्हारी निष्ठा छोड़कर दूसरे राजा के प्रति निष्ठ होगे। महाभारत मी जहाँ प्रजा की ठीक ठोक रज्ञा न कर सकनेवाले राजा को छोड़ने की स्वीकृति देता है, वहाँ यही बात कहता है #। ''ऐसा राजा उस जहाज के समान है, जिसमें छेद हो

राजानं प्रथमं विन्देत् ततो भार्यां ततो धनम् ।४१।
 X X X
 प्राचेतसेन मनुना श्लोकौ चेमाबुदाहृतौ ।
 राजधर्मेषु राजेन्द्र ताविहैकमनाः श्रृशु ॥ ४३ ॥
 षडेतान् पुरुषो जह्यान्द्रिका नाविमवार्णवे ।
 श्लप्रवक्तारमाचार्यमनधीयानमृत्विजम् ॥ ४४ ॥

गया हो श्रीर जिस पर बैठे रहने से श्रापित की श्राशका हो। वह ऐसे नापित के समान है, जो वन मे जाने की कामना करता हो (संभवत: साधु होने के लिये)। उस नापित ने श्रपने स्वामी श्रीर जजमानी को छोड़ दिया है श्रीर श्रपनी नौकरी का ठीका तोड़ दिया है। वह नापित छे, इ देने के याग्य है श्रीर उसके स्थान पर दूसरा नापित लगा लिया जाना चाहिए।" इसी प्रकार जो राजा श्रपने कर्त्तव्य का ठीक ठीक पालन नहीं करता, वह मी छोड़ देने के योग्य है। ज्या ही राजा श्रपने कर्त्तव्य के पालन में श्रयाग्य सिद्ध होता है, त्यो ही यह बात प्रमाणित हो जाती है कि राजा श्रीर प्रजा के सबध का विच्छेद हो गया। जिस ज्या राजा रज्ञा सबंधी श्रपने कर्त्तव्य का पालन करने में श्रसमर्थ होता है, उसी ज्या राजनिष्ठा के बधन का

श्चरित्वारं राजान भायी चाप्रियवादिनीम् ।

प्रामकाम च गोपाल वनकामं च नापितम् ॥ ४५ ॥

१२, ५७ (= कुंभकोण्म् सस्करण् का ५६ )

यहाँ जिस मनु का उल्लेख है, वह राजनीति शास्त्र के
राजधर्म नामक प्रथ का कर्जा जान पड़ता है। यह प्रथ
संभवतः किसी शास्त्रा का या श्रीर कौटिल्य ने इसी को
मानव के नाम से उद्धृत किया है।

अन्त माना जाता है और प्रजा को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह अपने लिये दूसरा सेवक-स्वामी चुन ले। राज-कर संबंधी सिद्धांत और राजा की धर्म-शास्त्रानुमादित स्थिति को देखते हुए स्वमावतः इसके अतिरिक्त और कोई परिगाम हो ही नहीं सकता था।

\$ ३२६. धर्मशास्त्रकारो ने राज कर संबंधी जो सिद्धात या नियम निश्चित किए हैं, वे उन उद्देश्यो से बिलकुल मिलते हैं, जिन उद्देश्यो से हिंदू राज्य राज-कर सबधी की सृष्टि हुई थी। श्रीर वे उद्देश्य हस प्रकार हैं—पोषण, कृषि, सपन्नता

श्रीर च्रेम या कल्यास ( § २२७. )।

राजा के लिये मुख्य राज-कर उसका वही निश्चित भाग या अंश था जो उसे कृषि की उपज में से दिया जाता था। बाजार में विकनेवाले माल मे से उसका अश एक दशमांश अथवा परिस्थितियों के अनुसार इसी के लगभग होता या\*। इसके अतिरिक्त राज-कर के कुछ और भी साधन होते थे, जिन्हें आजकल आयात और निर्यात सबंधी आय

<sup>#</sup> मिलास्रो मनु ७. १३०-३२ | गौतम १० २४-२७ | वशिष्ठ १६. २६-२७ | स्त्रापस्तव २. १०. २६. ६ | विष्णु. ३. २२-२५ | बौधायन १. १०. १८. १ |

कहते है स्त्रीर जिन्हें प्राचीन काल में शुल्क कहते थे। इनकी दर श्रादि निश्चित करने में राजा को थे।इी-बहुत स्वतंत्रता ऋवश्य थी। परवर्त्ती धर्मशास्त्रो में कुछ नियम निश्चित करके इसका भी नियंत्रण करने का प्रयत किया गया था। लेकिन फिर मी वे कोई पूरी सूची नहीं बना सकते थे; श्रीर कोई लोभी या श्रर्थ-संकट में पड़ा हुश्रा राजा श्रपने निकास के लिये कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेता था। नंदो पर इस बात का श्रपवाद सगाया जाता है कि उन्होने चमडा श्रीर परो पर भी कर लगाया था। इससे यह स्पष्ट है कि पहले इन पदार्थों पर कर नहीं लगता था। जैसा कि अर्थशास्त्र से प्रमाणित होता है \*, मगध साम्राज्य ऋौर हिमालय के प्रदेशों में चमड़ो श्रीर परो का बहुत बड़ा व्यागर हुश्रा करता था। देश में श्रानेवाले इन पदार्थों पर चद्रगुत के पूर्वजो ने कर लगाया, तब लोग उनपर लोभी होने का अपवाद लगाने लगे। जान पड़ता है कि साधारणतः ऐसे ही श्रवसरो पर श्रीर विशेषतः राजा के माग संग्रह करने पर राज-कर संबधी नियमो का विकास और निश्चय हन्ना था।

<sup>\*</sup> त्रर्थशास्त्र ११. २।

हिंदू राज-कर के सिद्धांत साधारणतः इस प्रकार हैं-

- (१) राज-कर एकत्र करने में राजा के। कभी लोभ या तृष्णा के वश होकर स्वयं अपने तथा दूसरो के मूल का उच्छेद नहीं करना चाहिए ।
- (२) प्रजा पर इस प्रकार कर लगाना चाहिए, जिसमें आगे चलकर उसमें और भार वहन करने और आव-श्यकता पड़ने पर अधिक भारी भार वहन करने की शक्ति बनी रहे। कहा है—"हे भारत, यदि बछड़े के। अधिक दूघ पीने दिया जाय, तो वह बलवान् हाकर अधिक (भारी भार) वहन करने और कष्ट सहने के येग्य होता है। राजा के। उक्त सिद्धात का व्यान रखकर प्रजा-रूपी गौ से कर-रूपी दूघ तुहना चाहिए। बहुत अधिक दूघ तुहना मानों बछड़े को दुव ल बनाना है, जिससे आंत में स्वय दूघ तुहनेवाले की ही हानि होती है।"

 <sup>#</sup> महामारत १२. ८७. १८ |
 नोच्छिद्धादात्मनो मूल परेपा चापि तृष्ण्या ।
 † उक्त प्रंथ श्रीर पर्व, ८७. २०-२१ ।
 वत्सीपम्येन दोग्घन्यं राष्ट्रमद्धीणबुद्धिना ।
 मितो वत्सी जातवलः पीडा सहित मारत ॥

- (३) जिस राज्य की प्रजा पर बहुत अधिक करों का भार होता है, वह बढ़े बढ़े काम नहीं कर सकता । बड़े बढ़े काम वही राज्य कर सकता है, जिस पर कर का साधारणा भार होता है और जिसका राजा अपने राज्य की रह्मा का ध्यान रखता हुआ किफायत से शासन की सब ध्यवस्था करता है । प्रजा उस राजा का बिरोध करती है, जो शासन में बहुत अधिक ध्यय करता है (बहुत अधिक खाता है )।
- (४) सब से अधिक जोर इस सिद्धात पर दिया गया है कि राज-कर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा की भारी न जान पडे। राजा को अपना आचरण उस मधु-

न कर्म कुरते वत्लो मृश दुग्घो युघिष्ठिर ।
राष्ट्रमप्यतिदुग्घ हि न कर्म कुरते महत् ॥

\* उक्त ग्रंथ श्रीर पर्व, ४१. २२ ।

या राष्ट्रमनुग्रहाति परिरत्त्वन् स्वय दृपः ।

संजातमुपजीवन्स लमते सुमहत्पल्लम् ॥

† उक्त ग्रंथ श्रीर पर्व, ८७. १९ ।

प्रद्विषन्ति परिख्यातं राजानमितिखादिनम् ।

श्राह्मण्या काल तक में "लादन" शब्द का व्यवहार
पारिमाषिक रूप में राज-कर के लिये होता था ।

मक्खी के समान रखना चाहिए, जो वृत्तो को बिना कष्ट पहुँचाए उनसे मधु एकत्र करती हैं ।

(५) जब राज्य ऋषिक संपन्न होने लगे, तब घीरे घीरे राज-कर बहाए जाने चाहिएँ ।

यह किया इतनी सौम्य या कामल होनी चाहिए जिसमें राज्य में किसी प्रकार की विकलता न उत्पन्न होने पावें। राज-कर सग्रहीत करने के सबंघ में नीचे लिखे सिद्धांत थे—

(६) कर उपयुक्त स्थान, उपयुक्त काल श्रीर उपयुक्त रूप में लगाए जाने चाहिएँ!। उनने संग्रह का दग कष्ट-

# महाभारत १२, ऋ० ८८. ४ ।
 मधुदेाहं तुहेद्राष्ट्रं भ्रमरा इव पादपम् ।

† उक्त ग्रंथ श्रौर पर्व ६६, ७-८ ।
श्रल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत् ।
तता भूयस्ततो भूयः क्रमबृद्धि समाचरेत् ॥
दमयन्निव दम्यानि शश्वद्धारं विवर्धयेत् ।
मृदुपूर्वे प्रयत्नेन पाशानभ्यवहारयेत् ॥

1 उक्त प्रय श्रीर पर्व, श्र० ३८. १२ । न चास्थाने न चाकाले करास्तेम्या निपातयेत् । श्रानुपूर्वेश् सान्त्वेन यथाकाल यथाविषि ॥ दायक नहीं होना चाहिए। गौ दुह खो, पर उसके स्तन मत नोचो•।

शिल्प आदि पर कर लगाने के संबंध में है

७) बिना इस बात का विचार किए कि कोई माल तैयार करने में कितना परिश्रम लगता है और कितना नाल तैयार होता है, कभी कर नहीं लगाना चाहिए। इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि विना उपयुक्त लाम से प्रेरित हुए कोई किसी उद्योग में नहीं लगता!। शिल्प की वस्तुओं पर कर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कितना लाम होने पर कारीगर कोई चीज तैयार करने में लगा रहेगा, जिससे राजा को भी लाम होता रहेगा +।

फतां कर्म च सम्प्रेच्य ततः सर्वे प्रकल्पयेत्। 1 उक्त प्रया. पर्व श्रीर श्रा॰, फतां कर्म च निर्हेतु न

कश्चित्सप्रवर्वते ॥

+ मनु ७. १२६।

उक्त प्रंथ श्रीर पर्व दन. ४ ।
 वलापेची दुहेच्चैव स्तनाश्च न विकुट्टयेत् ।
 † उक्त प्रथ श्रीर पर्व, द७. १६ । श्रीयुक्त एम० एन० दक्त का श्रनवाद ।

(二) प्रत्येक शिल्प के सबघ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कितना सामान लगता है, कितनी लागत पड़ती है, शिल्पी को वह वस्तु बनाते समय अपने निर्वाह के लिये कितने घन की आवश्यकता होती है और उस शिल्पी की अवस्था या परिस्थित क्या है \*।

श्रायात पर कर लगाने के संबघ में ये सिद्धात थे-

(E) वाणिज्य की वस्तुश्रों पर कर लगाते समय इस बात का पूरा घ्यान रखना चाहिए कि किसी चीज की बिक्री का दाम क्या है, खरीद का दाम क्या है, कितनी दूर से श्राई है, उसके श्राने में कितना व्यथ पड़ा है, कुल लागत कितनी श्राई है श्रोर

> यया फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् । तथा वेच्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत् सततं करान् ॥ यथा राजा च कर्ता च स्थातां कर्मणि मागिनौ । संवेच्य तु तथा राजा प्रगोयाः सततं कराः॥

# महाभारत १२. ३७ ।

उत्पत्ति दानवृत्तिं च शिल्पं सम्प्रेत्त्य चासकृत् । शिल्पं प्रति करानेवं शिल्पिनः प्रति कारयेत् ॥ उसके लिये व्यापारी को कितनी जोखिम उठानी पड़ी है \*।

(१०) जो वस्तुएँ राष्ट्र के लिये। दुःखदायक हों श्रथवा जो निर्श्वक श्रोर केवल शौक के लिये हो, उन पर श्रिष्ठक कर लगाकर उनका श्रायात कम करना चाहिए।

(११) जिन ग्रानेवाली वस्तुत्रों से राष्ट्र को बहुत ग्रिधिक लाम होता हो, उन्हें शुल्क से मुक्त कर देना चाहिए!!।

(१२) जो वस्तुएँ अपने देश में बहुत ही कम मिलती हो श्रीर जो आगे और अधिक उत्पत्ति करने में बीज रूप के काम देनेवाली हो. वे भी बिना शुल्क लिए अपने देश में आने देनी चाहिएँ +।

(१३) कुछ पदार्थ ऐसे भी ये जिनका निर्यात वर्जित या श्रीर देश में जिनका अधिक स्रायात करने के लिये

<sup>#</sup> उक्त० १३. साथ ही मिलाझो मनु ७. १२७ ।
विकयं क्रयमध्वानं भक्तं च सपरिव्ययम् ।
योगक्तेमं च सम्प्रेक्य विशाला कारयेत् करान् ।।
ं श्रर्यशास्त्र २. २१ (१० ११२) ।
राष्ट्रपीहाकर मायहमुिक्किन्दादफलं च यत् ।
महोपकारमुक्कुल्क कुर्याद्वील तु दुलेमम् ॥

1 श्रीर + देखा स्मर की टिप्पगी।

किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। उदाहरसार्थ—

- (१) श्रस्न-शस्त्र श्रादि।
- (२) घातु।
- (३) सेना के काम में श्रानेवाले रथ श्रादि।
- (४) श्रप्राप्य या दुष्पाप्य पदार्थ ।
- (५) श्रनाज।
- (६) पशु म्रादि \*।
- (१४) कुछ अवस्थात्रों में बहुत अधिक विशिष्ट कर भी लगाए जाते थे। जो लोग विदेश से अञ्च्छी सुराएँ आदि लाते थे अथवा घर में अरिष्ट आदि बनाते थे, उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता या जिससे राज्य में बननेवाली ऐसी चीजो की कम विक्री का इरजाना निकल आता था†।

श्रराजपययाः पेञ्चकं शतं शुल्कं दृष्टुः । सुरकामेदकारिष्ट-मधुफलाम्लाम्लशीधृना .च ॥ श्रहश्च विक्रयं व्याजौ ज्ञात्वा मानिहरस्ययोः । तथा वैधरण कुर्योदुचित चानुवर्तयेत् ॥

<sup>\*</sup> शस्त्र-वर्म-कवच-लोह-रथ-रत्न-धान्य-पशूनामन्यतमम-निर्वाह्मम् आदि । अर्थशास्त्र २. २१. ३६ (पृ० १११)। † अर्थशास्त्र २. २५, पृ० १२१।

तात्पर्य यह कि श्रार्थिक परिस्थितियों का सब स्थानों में घ्यान रखा जाता था। उत्पादक बल दबाया या घटाया नहीं जाता था। मूल घन पर नहीं, बिल्क लाम पर कर लगता था। जिन वस्तुश्रो से नए-नए शिल्पों का विकास होने की समावना होती थी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। जिन निर्यातों के कारण मूल्य बहुत बढ़ जाता था श्रीर इस प्रकार कृत्रिम सपन्नता बढ़ती थी, उनका निर्यात घटाने का प्रयत्न किया जाता था। साधारण शिल्पों के लिये कोई विशेष सरक्तण नहीं होता था श्रीर कर धीरे धीरे तथा शक्ति के श्रनुसार बढ़ाए जाते थे, कष्टदायक रूप में नहीं बढ़ाए जाते थे।

## चौंतीसवाँ प्रकरण

## शासन में श्रर्थनीति श्रीर भूस्वामित्व का सिद्धांत

ह ३४०. धर्मशास्त्रों में कर संबंधी जो प्रकरण हैं, उनमे कुछ इस तरह की बातें भी बतलाई गई हैं कि कुछ विश्विष्ठ लोगों का, जो आर्थिक शतु मार्थिक रात्रु समभे जाते हों, दमन करना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि वेश्यास्त्रों, जूए के अड्डों और जुआरियों, नाट्यशालास्त्रों तथा इसी प्रकार दूसरों का मनोविनोद करके धन कमानेवालों पर पूरा शासन रखना चाहिए#, मिचुको और चोरों को देश से निकाल देना चाहिए! स्त्रौर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें महाजन

<sup>\*</sup> महामारत १२. ८८. १४-१७।

<sup>†</sup> महामारत १२. १७-२४।

लोग बहुठ श्राधिक सूद न लेने पार्वे । कृषको की ऐसे लोगो से विशेष रूप से रज्ञा करनी चाहिए ।

भिच्न श्रौर उनके मठ श्रादि भी श्राधिक दृष्टि से श्रापत्तिजनक श्रौर विव्न-कारक सममे जाते थे।

"वानप्रस्थों के अतिरिक्त इघर-उघर घूमनेवाले और लोग, सजातो या गॉववालों को छे। इकर और कोई (सघ) र अर्थात् बौद्धों आदि के सघ ) ज्यापारियों के अतिरिक्त और लोगों के बनाए हुए समूह या संघ आदि देश में स्थित या स्थापित नहीं होने दिए जायँगे और न आराम या विहार (धर्म सबधी भवन) आदि बनने दिए जायँगे १ । '' जो लोग अपने परिवारवालों के भरण-पोषण और निर्वाह आदि की विना पूरी

<sup>#</sup> महाभारत, १२. ८८. २६।

<sup>ौ</sup> नटनर्त्तन-गायन वादक-वाग्जीवन-कुशीलवा वा न कर्मविन्नं कुर्युः । ऋर्यशास्त्र २. १. (पृ० ४८)

<sup>‡</sup> वानप्रस्थादन्यः प्रव्रजितमावः सजातादन्यः सङ्घस्ता-मुत्यायकादन्यस्समयानुबन्धो वा नास्य जनपदमुपनिवेशेत। न च तत्रारामविद्यार्थाः शालास्स्यः २. १, ५० ४८।

मिलाश्रो § २३२ में राज्याभिषेक के प्रकरण में का 4'सजात''।

व्यवस्था किए ही समाज की छोडकर साधु या मित्तु स्रादि हो जाते थे, उनके साथ भी यही व्यवहार किया जाता था। उन्हें पकड़कर दंड दिया जाता था। जो लोग धर्मानुसार गृहस्थ धर्म का पालन कर चुकते थे, केवल उन्हीं लोगों , के। प्रवज्या प्रहण करने का स्राधिकार होता था#।

§ ३४१. शासन-कला में शासक को सबसे पहले यह शासन में वार्ता बतलाया जाता था कि देश का शासन और स्वतंत्रता अर्थनीति या वार्ता पर निर्भर करती है।

(क) "कृषिपाशुपाल्ये विशाष्या च वार्ता । . ... तया स्वपद्धं परपद्ध च वशीकरोति केशसदंडाम्याम्।" —श्चर्यशास्त्र पृ० ३।

<sup>\*</sup> पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रव्रजतः पूर्वस्साहसदयहः; स्त्रियः च प्रव्राजयतः (जो लोग स्त्रियों के। प्रव्रज्या दिलाते थे, उन्हें भी कठोर-तम दंह दिया जाता था)। लुप्तव्य-वायः प्रव्रजेदावृश्च्य धर्मस्वान्। श्र्यन्यथा नियम्येत। श्र्यर्थशास्त्र ए० ४८। गृहस्थी का परित्याग करने के संबंध में धर्मसूत्रों में कुछ विशिष्ठ बंधनकारक नियम दिए गए हैं।

श्रीर स्थानो में भी कहा है-

- ( ख ) 'श्रयीनयीं वार्तायाम्।"
- (ग) 'वार्तया घार्यते सर्वम्।"
- (घ) 'वार्ता वै लोकसश्रया।"
- (क) कृषि, पशुपालन श्रीर वाणिज्य-न्यवसाय सब मिलकर वार्ता शास्त्र या विज्ञान हैं। केशि श्रीर दंह या सैनिक बल के द्वारा ही स्वय श्रपने राज्य मे तथा शत्रुश्रो के राज्य में सफलता हाती है श्रयवा वे वश में किए जा सकते हैं।
- (ख) अर्थानयी वार्तायाम्। (अर्थशास्त्र २, पृ० ७) वार्ता में ही अर्थ मी है और उसके विपरीत अनर्थ मी है।
- (ग) वार्तया धार्यते सर्वम्। (महामारत वनपर्व १.५०) वार्ता ही सब राजनीतिक संघटन के धारण करती है।
- (घ) वार्ता वै लोकसंश्रया। (कामंदक ४. २७,) वार्ता ही समाज का आश्रय है।

इसिलये शासको को वार्ता पर सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता था। वार्ता शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार शासन करना उनका कर्त्त ब्य होता था। वास्तव मे यह उनका सबसे पहला कर्त्त व्य होता था; श्रीर राज्याभिषेक के समय राजा से जो नीचे लिखी बात कही जाती थी, उसके ऋनुसार ऐसा होना बिलकुल ठीक ही था—

"तुम्हें यह राज्य कृषि, दोम, सपन्नता श्रौर पालन के लिये दिया जाता है।"

इसारे यहाँ के प्राचीन साहित्य में जो 'पालन' शब्द श्राया है, वह राजा के दो कत्तं ब्यो का सूचक है—श्रमिवृद्धि करना श्रीर सब प्रकार से रत्ना करना। वैदिक मत्र में केवल श्रमिवृद्धि का भाव है श्रीर सब प्रकार से रत्ना करना उसका स्वामाविक परिगाम होता है। इसी लिये वार्ता शास्त्र के सिद्धातों के श्रनुसार सब काम करने की नीति का विधान किया गया था।

§ २४२. देश को आर्थिक दृष्टि से सपन्न करने के विश्व करने के विश्व कर्म के प्रति विश्व कर्म के प्रति विश्व क्य से ध्यान दिया जाता था। इस संबंध में ये विधान किए गए थे—

"व्यापारिया की उत्पादन-शक्ति के। सदा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। वे लोग राज्य के। बलवान् बनाते हैं, कृषि की वृद्धि करते हैं श्रीर व्यापार बढाते हैं। इसिलये बुद्धिमान् राजा लोग उनके साथ बहुत ही दया और प्रीति का व्यवहार करते हैं। ... ... राज्य में व्यापारियो और विशाको से बढ़कर श्रीर कोई सपत्ति नहीं होती ।"

यह भी कहा है--

"जिन लोगों ने धन श्रिजित किया हो, राजा को उनका सदा सम्मान करना चाहिए। उन्हें भोजन. पान श्रीर श्रान्छादन श्रादि प्रदान किए जाने चाहिए। प्रत्येक राज्य में धनी वर्ग उसका एक अंग होता है ।"

अजलमुपयोक्तव्य फलं गोमिषु भारत ।
 प्रभावयन्ति राष्ट्र च व्यवहारं कृषि तथा ॥ ३८ ॥
 तस्माद्गोमिषु यत्नेन प्रीति कुर्योद्विचत्त्यः ।
 दयावानप्रमत्तरच करान् सप्रग्यन्मृदून् ॥ ३९

 × × × × ×

 म्हासारत १२, ८७, ३६-४० |

† महाभारत १२. ८८.२६-३०। धनिनः पूजयेजित्य पानाच्छादनभोजनैः..... ग्रङ्गमेतन्महद्राज्ये धनिनो नाम भारत। \$ ३४३. प्रायः बहे बहें शिल्प राज्य के हाथ में हाते
ये। उनका संचालन राजकीय विमागो द्वारा होता था।

ग्रायशास्त्र ग्रीर मानव धर्मशास्त्र दोनों में
श्राकर (खान) ग्रीर कमांत (चीज़ें
बनाने का काम) का उल्लेख है। देश के ग्रार्थिक शासन
के लिये राज्य के। उनसे शिल्प संबंधी प्रत्यज्ञ श्रनुभव
प्राप्त होता था श्रीर साथ ही उनसे राज्य की श्राय
भी बहुत ग्राधिक बढ जाती थी। कम से कम
इतना तो श्रवश्य होता था कि इस व्यवस्था से राजनीतिज्ञों
के। युद्ध की तैयारी करने श्रयवा इसी प्रकार के श्रीर
कामो के लिये प्रजा से प्रण्य (कर) की मिज्ञा नहीं
करनी पडती थी।

\$ ३४४. हिंदू राजनीतिश लोग प्रत्यच्च कर लगाना
पसंद नहीं करते थे। उत्पन्न पर जो कर लगता था, उसके
श्रातिरिक्त वे श्रीर किसी प्रकार का
प्रत्यच्च कर नहीं लगाते थे, उनके यहाँ
हस प्रकार की काई व्यवस्था ही नही
थी। यदि बहुत सूच्म रीति से विवेचन
किया जाय, तो श्रांत में यही सिद्ध होता है कि उत्पन्न पर
लगनेवाला कर मी श्रप्रत्यच्च ही था। उत्पन्न कर के बाद
जो दूसरा बड़ा श्रीर श्रप्रत्यच्च कर था, वह श्रायात संबंधी
श्रुल्क था। निर्यात संबंधी श्रुल्क बहुत कम थे श्रीर वे

कर की दृष्टि की अपेदा शासन की दृष्टि से ही अधिक लगाए जाते थे। साधारखतः जिन पदार्थी का देश से बाहर जाने देना श्रमीष्ट नही हाता था, उन्ही पर कर लगाया जाता था। राजकीय आय का दूसरा बहुत बड़ा साधन आकर या खानो का न्यवसाय था। चद्रगुप्त के समय मे श्रीर श्राकर या खानें उससे पहले खानो का सब काम प्रायः राज्य ही करता था। पर मानव धर्मशास्त्र ८. ३६. में खानें सर्व-साधारण के लिये छोड़ दी गई हैं। पर हॉ, उनके लिये कर की जा व्यवस्था है, वह श्रवश्य कठोर है-श्रिधक कर लगाया गया है। खानो की उपज पर प्रति शत ५० कर की व्यवस्था की गई है: श्रीर इसके निये सिद्धात यह रखा गया है कि खान एक ऐसा के। व है जिस पर राजा का भी उतना ही अधिकार है, जितना उसे द्वें ह निकालनेवाले का है। श्रन्यान्य विषया की भाँति इस विषय में भी संरत्त्वण के बदले में कुछ कर होना उचित श्रीर नियमानुमोदित है ; क्योंकि राजा ऊपर की भूमि का भी श्रिषिपति है श्रीर उसके नीचे की भूमि का भी ( भूमेरिष-पतिहिं स:--मनु ८, ३६ )। मानव धर्मशास्त्र की व्याख्या करते हुए मेघातिथि ने कहा है कि यद्यपि कोई यह नहीं जानता कि भूमि के श्रंदर क्या है श्रीर सरकार का उसकी बहुत ही थाडी रक्ता करनी पडती है, तथापि समस्त भूमि की प्रवल शत्र द्वारा ऋपद्धत होने की सभावना रहती है, इसलिये

उसकी रत्ता करने के वदले में राजा अपना अश पाने का अधिकार। है ।

है ३४५. इसके द्वारा हम भूस्तामित्व सवं घी महत्त्वपूर्ण हिंदू सिद्धात पर पहुँचते हैं जो कर से संबद्ध है। हिंदू राजनीति में तो इन दोनों में कुछ भी संवध में हिंदू सिद्धात राजनीति में तो इन दोनों में कुछ भी संवध में हिंदू सिद्धात राजनीति ग्राटि की विवेचना करनेवाले ग्राड्डीनक विद्धानों ने जो विवाद उठाया है, उसमें ये दोनों विषय परस्पर सबद्ध कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ लेखकों ने यह बात बहुत ही दृद्धतापूर्वक कही है कि हिंदू राजनीति के ग्रनुसार भूमि पर सदा हिंदू राजा का स्वामित्व रहता था। पर वास्तविक वात यह है कि उन लोगों का

न बुद्द्दर ने (S.B.E २५,9०२६० की पादिटप्यणी)
मेघातिथि का एक अपूर्ण वाक्य दिया है और उसका
ऐसा अभिपाय वतलाया है तो वास्तव में उसका अभिपाय
नहीं है। उसका मुख्य अंश उसने छे। दिया है।
समस्त वाक्य इस प्रकार है—अत्र हेत्र्स्णादिति यद्यि
ज्ति निह्तस्य केनिज्जानाच राजकीयरस्रोपयुज्यते तथािष
तस्य वलवतापहारः संमाव्यते अतोस्त्रेव रस्राया अर्थवन्त्व
एतद्थमेवाह भूमेरिवपतिहिं सः।

यह कथन तत्सवंधी हिंदू सिद्धात के बिलकुल विपरीत है। उन लेखको ने अनजान में हिंदू न्याय-रिद्धात में स्वयं अपने ही यहाँ के सरदारी विधान (Feudal law) की छाया देखी है। पर हि दू घर्मशास्त्र से यह सिद्धात जितनी दूर पडता है, उतनी दूर श्रीर केाई सिद्धात नहीं पडता। राष्ट्र-संघटन सबंधी हि दू धर्मशास्त्र के सिद्धातों की साधारण प्रवृत्ति का जिसे ज्ञान है, उसके सामने यदि युरोप के सरदारी चिद्वात (Feudal Theory) का समर्थन करनेवाला कोई श्लोक लाकर रख भी दिया जाय, ता भी वह यही समभेगा कि मेरी श्रॉखे मुक्ते घाला दे रही हैं - वह उस पर कमी विश्वास न करेगा । आरंभिक साहित्य से लेकर इघर हाल तक के साहित्य से इस वात के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि लोग व्यक्तिगत रूप से भूमियो का दान श्रौर विकय श्रादि किया करते थे । धर्म-शास्त्रों में भूमि के विकय श्रीर उस पर मालिकाना हक या स्वाम्य प्राप्त करने के विधान दिएं हुए हैं। इस समय मी ऐसे बहुत से शिलालेख मिलते हैं जिनसे यह बात मली मौति प्रमाणित हाती है कि भूमि लोगो की निजी संपत्ति मानी जाती थी : श्रीर सबसे बढकर बात यह है कि यह

**<sup>\*</sup> इंडियन एन्टिक्वे**री १६१०, ए० १६६।

सिद्धात स्पष्ट रूप से श्रीर जोर देकर घोषित किया गया है कि भूमि पर राजा का कोई स्वामित्व नहीं है; श्रीर यह बात स्वय मीमांसा दर्शन तक में कही गई है। कोलब्रू क ने मीमासा पर जा निबंध लिखा है, उसमें इस सबंध में जो विवेचन है, वह यहाँ उद्धृत किया जाता है।

"भारत में भूमि के खामित के संबंध के एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण श्रौर मनोरजक प्रश्न का छुठे प्रवचन में कोलमूक का मत म्रादि कुछ यज्ञों में ऐसा विधान है कि जिस यजमान के कल्याचा के लिये वह यज्ञ किया जाता है. वह श्रपनी समस्त सपत्ति पुरोहितों की दान कर देता है। यह प्रश्न किया जाता है कि क्या कोई बड़ा राजा अपनी समस्त भूमि, जिसमें पशुत्रों के चरने की जगह, राजमार्ग श्रीर जलाशय श्रादि हैं, दान कर देगा ! क्या कोई सार्वभौम सम्राट् समस्त पृथ्वी दान कर देगा र श्रयश काई अधीनस्य कुमार वह समस्त प्रात दान कर देगा, जिस पर वह शासन करता है ! इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि न ते। राजा के। पृथ्वी पर ऋौर न कुमार को भूमि पर किसी प्रकार का खामित्व संब धी अधिकार प्राप्त है। युद्ध में विजय प्राप्त करके राजत्व का ऋषिकार प्राप्त किया जाता है श्रौर शत्रु के घरो तथा खेतो पर श्रिधकार किया जाता है। घर्मशास्त्र का यह सिद्धांत है कि पुरेहितों की सपत्ति

को छोड़कर राजा श्रीर समस्त संपत्ति का स्वामी है। इस सिद्धात का श्रमिप्राय केवल यही है कि राजा को दुष्टों के शासन तथा सजनों के सरक्षण का ही श्रिषिकार प्राप्त है। उसका राजकीय श्रष्टिकार केवल राज्य के शासन श्रीर दोषों तथा श्रपराधों के इमन के लिये है। श्रीर इसी के लिये वह कृषक गृहस्यों से राज-कर तथा श्रपराधियों से जुरमाना लेता है। पर इतने से ही उसे स्वामित्व का श्रष्टिकार नहीं प्राप्त हो जाता। नहीं तो उसके राज्य में वसनेवाली प्रजा के घरों श्रीर खेतो पर भी उसे अधिकार प्राप्त हो जायगा। पृथ्वी राजा की नहीं है, बाल्क वह सब लोगों की है; श्रीर सब लोग परिश्रम करके उसके फलों का मोग करते हैं। जैमिन का मत है कि भूम समान रूप से सब लोगों की है । इसलिये यद्यपि भूमि का कोई

<sup>#</sup> जैमिनि के जिस सूत्र से कोलंब क का अभिप्राय है, वह इस प्रकार है—

न भूमिः स्यात् सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् । ६. ७. ३ । इससे पहले इस बात का विवेचन किया गया है कि जब कोई व्यक्ति श्रपना सर्वस्व (स्व ) दान करता है, उस समय वह कानून के श्रनुसार या घर्मतः क्या दान करता है । इस सूत्र का शब्दार्थ यह है—"(किसी देश की) भूमि

खड दान-स्वरूप किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, पर फिर भो राजा न तो समस्त पृथ्वी किसी को दान कर सकता है श्रीर न कोई कुमार अपना प्रांत दान कर सकता है। हॉ, जो घर और खेत आदि कय करके अथवा इसी प्रकार के और साधनों से प्राप्त किए गए हो, वे ही दान किए जा सकते हैं #।"

( राजा द्वारा ) किसी को दान नहीं की जा सकती ; क्योंकि वह समान रूप से सब लोगों की है।"

\* कोलब्र क कृत Miscellaneous Essays पहला खंड, ए॰ ३२०-३२१। मीमांसा दर्शन का सबसे बड़ा श्रोर मान्य भाष्य शबर का है श्रीर इस सबंघ में उसका मत भी वही है जो ऊपर उद्धृत कोलब्र क का है। जैमिनि ६.७.३ पर शबर-माध्य इस प्रकार है—

श्रत्रैव सर्वदाने संशयः । कि भूमिर्देया न इति । का पुनर्मूमिः श्रत्राभिप्रेता । यदेवन्मृदारब्धं द्रव्यान्तर पृथिवीगोलक न लेत्रमात्र मृत्तिका वा । तत्र कि प्राप्तम् । श्रविशेषादेया प्रमुख्यस्वन्धेन हि तत्र स्वशब्दो वर्त्तते शक्यते च मानसेन व्यापारेण स्वता निर्वर्त्तां येतुम् । इति । एव प्राप्ते ब्रूमः न भूमिर्देया इति । कुतः । लेत्राणाम् ईशितारो मनुष्या दृश्यन्ते न कृतस्नस्य पृथिवीगोलकस्य इति ।

मीमांसा के इस विवेचन से ही स्चित होता है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में भूमि पर लोगों का निजी या व्यक्तिगत स्वामित्व माना जाता या; क्योंकि यह विवेचन ही पहले से यह सिद्धात मानकर किया गया है। इस प्रकार की निजी संपत्ति ऐसी होती थी जिसमें राज्य द्वारा किसी प्रकार का इस्तत्तेप न किया जा सकता था। राष्ट्रतम शब्दों में यह बात कह दो गई है कि राजा का भूमि पर अपना अधिकार जातलाना किसी प्रकार संभव नहीं है और न वह अधिकार माना जा सकता है। जो हिंदू धर्मशाल स्वयं देवताओं को भी धर्म के अधीन मानते है और जो किसी राजा के स्वेच्छाचारी हो जाने पर उसके तिये दंड तक का विधान करते हैं, उनमें इस प्रकार का निराकरण होना स्वामाविक और युक्तिसगत ही है।

स्राह य इदानीं सार्व्यमीमः स तहि ह्रमः। कुतः। यावता मोगेन सार्व्यमीमो भूमेरीष्टे तावता स्रन्योऽपि न तत्र कश्चिद्विशेषः सार्व्यमीमत्वेऽस्य त्वेतद्धिकं यत् स्रतौ पृथिव्या सम्भूताना ब्रीह्यादीना रक्तणेन निर्विष्टस्य कस्यचित् मागस्य ईष्टे न भूमेः तिन्नविष्टाश्च ये मनुष्याः तैरन्यत् सर्व्य-प्राणिनाम् घारणविक्रमणादि यत् भूमिकृत तत्रेशित प्रति न कश्चिद्विशेषः। तस्मात् न भूमिदेया। \$ १४६. हिंदू धर्मशास्त्रकार नीलकठ ने यह विवेचन
श्रीर भी श्रागे बढ़ाया है; श्रीर इस प्रश्न की यहाँ तक
विवेचना की है कि जब राजा युद्ध में
विजय प्राप्त कर कोई देश जीत लेता
है, तो वहाँ की भूमि पर उसका क्या
श्रीर कैसा श्रिधकार होता है। उसका विवेचन इस
प्रकार है—

एवं क्तियादेर्जयादिरिति तु युक्तम् । जयेऽपि जितस्य यत्र यहच्चेत्रद्रव्यादौ स्वत्वमाधीत्तत्रैव जेतुरप्युत्पद्यते ॥ जितस्य करप्राहितायां तु जेतुर्राप सैव न स्वत्वम् । श्रत एव सार्वभौमेन सम्पूर्णा पृथ्वी मायडिक्तकेन च मयडिलं न देय-मिरयुक्त षष्ठे ॥ सम्पूर्णपृथ्वीमयडिलस्य तत्तद्ग्रामच्चेत्रादौ स्वत्वं तु तत्तद्भौमिकादीनामेव राजा तु करप्रह्णमात्रम् ॥ श्रत एवेदानीन्तनपारिमाषिकच्चेत्रदानादौ न भूदानसिद्धिः किन्तु वृत्तिकल्पनमात्रमेव ॥ मौमिक्षेम्यः क्रीते तु यहच्चेत्रादौ स्वत्वमप्यस्येव॥

श्रयीत्—''इसी प्रकार स्त्रिय के लिये विजय श्रादि उपाय भी युक्त हैं। विजय प्राप्त करने पर विजित राजा के गृह, स्त्रेत्र, द्रव्य श्रीर व्यक्तित्व श्रादि पर ही उसे स्वामित्व प्राप्त होता है। जहाँ विजित राजा को पहले कर श्रादि लेने का श्रिषकार प्राप्त था, वहाँ उसे भी कर श्रादि लेने का उतना ही श्रिषकार प्राप्त होता है; उसका स्त्रस्व या स्वामित्व नहीं प्राप्त होता। इसी खिये षष्ठ (पूर्वमीमासा) मे कहा गया है कि सार्वमीम राजा न तो संपूर्ण पृथ्वी दान कर सकता है और न माडलिक लोग अपना मंडल ही दान कर सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वीमंडल के प्रामो और लेत्रो आदि का स्वत्व या स्वामित्व उनके मौमिको या भूस्वामियो के ही पास रहता है। राजा का अधिकार केवल इतना ही होता है कि उनसे कर ले। इस्र लिये जिसे पारिमाषिक शब्दों में (राजा का) "पृथ्वीदान" कहते हैं, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसने स्वयं वह पृथ्वी ही दान कर दी, किन्तु उससे वृत्ति मात्र की ही कल्यना होती है। यदि राजा किसी मौमिक या भूस्वामी से घन आदि देकर क्रय करे, तमी उसे ग्रहों और लेत्रों आदि पर स्वत्व या स्वामित्व प्राप्त होता है है।"

§ ३४७. धर्मशास्त्र संवंधी साहित्य में विज्ञानेश्वर के उपरांत दूसरा स्थान माधव का है। अतः हिंदू धर्मशास्त्र के प्रश्नों के संबंध में उनका कथन भी माधव बहुत आदर-पूर्वक प्रह्या करने के योग्य है। इसी प्रश्न की उन्होंने नीचे लिखे शब्दों में विवेचना की है—

<sup>#</sup> व्याहारमयूख ( दायनिर्ण्य ) l

देया न वा महाभूमिः स्वत्वाद्राजा ददातु ताम् । पालनस्यैव राज्यत्वाल स्वम्भूदींयते न सा ॥ यदा सार्वभौमो राजा विश्वजितादौ सर्वस्व ददाति तदा गोपयराजमार्गजलाशयाद्यन्विता महाभूमिस्तेन दातव्या । कुतः भूमेस्तदीयधनत्वात् राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मण्वर्जमिति समृतेः । इति प्राप्ते—

ब्रूमः । तुष्टशिचाशिष्टपरिपाक्तनाम्यां राज्ञ ईशितृत्व स्मृत्यिमिप्रेतिमिति न राज्ञो भूमिर्धनम् । किंतु तस्यां भूमौ स्वकर्मफलं मुझानाना सर्वेषा प्राणिनां साधारणं धनम् । श्रातोऽसाधारणस्य भूखण्डस्य सत्यिप दाने महाभूमेर्दान नारित#॥

श्रयोत्—"महामूमि ( सार्वजनिक भूमि; मिलाश्रो नीचे "श्रसाधारण भूमि") जिस पर सर्व साधारण का श्रधिकार न हो, दान रूप में देय है या नहीं ! कह सकते हैं कि राजा उसे दान कर सकता है, क्योंकि उस पर उसका स्वत्व होता है । परंतु उस पर उसका के।ई स्वत्व नहीं होता, क्योंकि उस पर राज्यत्व केवल संरत्व्या श्रीर पालन के लिये ही होता है । इसलिये वह श्रदेय है ।

<sup>#</sup> माधवाचार्य कृत न्यायमाला ( स्नानदाश्रम स्स्कृत सीरीज ) पृ० २५८ ।

"जिस समय कोई सार्वभौम थजा विश्वजित् स्रादि यज्ञों में श्रपना सर्वस्व दान करता है, उस समय एक शंका उत्पन्न हो सकती है। उस महामूमि में जितने गोपथ, राजमार्ग या जलाशय स्रादि हैं, क्या वे सब भी दान कर दिए गए क्योंकि स्मृति के अनुसार उस भूमि में वह धन है, जिए (धन) की, ब्राह्मणों के। छोडकर स्रोर सबके लिये. राजा कामना कर सकता है।

"इसका उत्तर यह है कि स्मृति का अभिप्राय यह है कि
राजा का राजत्व दुष्टों को शिक्षा या दंड देने और शिष्टों का
पालन करने में है। अतः भूमि राजा का धन नहीं
है। किंदु उस मूमि में उन सब प्राण्यियों का साधारण
धन है; और वह इसिलये है कि वे लोग परिश्रम करके
उसके फल का भोग कर सकें। इसिलये यद्यपि असाधारण्या (जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार न हो) भूमिखड तो दान किया जा सकता है, परंतु महाभूमि का दान
नहीं हो सकता।"

§ ३४८. सीमांसा की महदीपिका नाम को टीका भी
बहुत मान्य है। उसमें इसकी जो
भट्टदीपिका
व्याख्या की गई है. वह इस
प्रकार है—

सार्वभौमस्यापि न तस्या स्वलम् । जयस्यापि च शत्रुस्वामिकधनग्रहत्त्वेत्रादिविषय एव स्वत्वोत्पादकत्वात् । महापृथिक्यां तु राज्यमात्राधिकारस्यैव जयेन सम्पादनात् राज्य हि स्वविषयपरिपालनकगटकोद्धारणरूपं तिक्षिमित्तकं च तस्य कर्षकेभ्यः करादान दण्ड्येभ्यश्च दग्डादान इत्येतावन्मात्रम् । न त्वेतावता तस्यां स्वत्वम् । ... परिक्रयादिलब्ध गृहत्त्वेत्रा-दिकं तु देयमेव# ॥

अर्थात्—'सार्वमौम राजा कामी उस ( महामूमि ) पर के के इं स्वत्व नहीं है। युद्ध में विजय आदि प्राप्त करने पर भी शत्रु के यह और च्रेत्र आदि निजी संपत्ति पर ही अधिकार प्राप्त होता है। विजय से भी महापृथ्वी पर केवल राज्य या शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है; और वह शासन का अधिकार भी अपनी प्रजा का पालन करने और दुष्टो के दमन करने के लिये होता है; और इस काम के लिये राजा को कुषको से कर लेने और दिवत लोगों से अर्थ-दंड मात्र लेने का अधिकार होता है। उस महासूमि पर उसे और किसी प्रकार का स्वत्व या अधिकार नहीं प्राप्त होता। .......हाँ, जो यह तथा च्रेत्र आदि मूल्य देकर क्रय किए गए हो, वे देय या दान करने की वस्त हो सकते हैं। "

<sup>#</sup> पूर्व मीमासा दर्शन पर महदीपिका टोका ( मैस्र संस्करण ) खड २, पृ० ३१७।

भर्मशास्त्रकार कात्यायन ने इस विषय का विवेचन इस अकार किया है—

"जब स्मृति में यह कहा गया है कि राजा भूमि का स्वामी है, उसके अन्य द्रव्या का स्वामी नहीं है, तब उस का फल या परिणाम यही है कि वह भूमि की उपज का छुठा अंश ले सकता है, और किसी प्रकार वह उसका स्वामी नहीं है। उसे जो स्वामित्व प्राप्त है, वह इसी लिये है कि उसमें प्राण्यिया का निवास है; और उनकी शुभ या अशुभ जो कियाएँ हैं, उनकी उपज का छुठा अश ही उसका भाग है।"

इस पर टीका करते हुए मित्र मिश्र ने कहा है-

"इसका अर्थ इस प्रकार है—राजा भूमि का स्वामी है! उस भूमि से संबद्ध जो और द्रव्य हैं, उनका वह स्वामी नहीं है। (मूल में जो कहा गया है कि) "और किसी प्रकार नहीं" वह इसलिये कि भूमि पर उसका स्वाम्य नहीं है। भूतों से अमिप्राय प्राणियो का है। उसके निवास से भूमि पर के निवास का अभिप्राय है; स्वामित्व से अभिप्राय राजा के स्वामित्व से है। इसलिये वह उनकी कियाओं का केवल घष्टाश ही प्राप्त कर सकता है।"

<sup>🕹</sup> कात्यायन---

§ ३४९. धर्मशास्त्रों का यही परपरागत मत है। यही मीमासा का भी मत है, हिंदू-धर्मशास्त्र के संव ध में जिसका

धर्मशास्त्रों श्रौर मीमासा का राष्ट्र-सघटन सिद्धांत से एकमत मत निर्विवाद श्रीर श्रांतिम है। यह मत उन राष्ट्र-सघटन शास्त्रकारों का है जो यह निर्णय कर गए हैं कि राजा श्रपनी प्रजा का केवल भृत्य था सेवक है श्रीर श्रपने वेतन-स्वरूप उनसे कर

प्राप्त करता है। सेवक या भृत्य स्वयं उस संपत्ति पर श्रिधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, जिसकी रक्षा के लिये वह नियुक्त किया गया है श्रीर जिसकी रक्षा करने के लिये उसे

भ्स्वामी द्व समृतो राजा नान्यद्रव्यस्य सर्वदा। तत् फलस्य हि षड्भाग प्राप्नुयान्नान्ययैव द्वी। भ्ताना तिनवासित्वात् स्वामित्व तेन कीर्त्तितम्। तत्क्रियावलिषड्भाग शुभाशुभनिमित्तजम्।।इति।

श्रस्यार्थ । राजा, मुतः स्त्रामी स्मृतः । श्रन्यद्रव्यस्य, भूमिसम्बद्धद्रव्यस्य, न स्त्रामी । श्रन्यथा, भूमिस्त्राम्यामावे । भूताना, प्राणिनाम् । तिज्ञतासित्वात् । भूनिवासित्वात् । स्त्रामित्वं, राज्ञ इति शेषः । इत्यतः तत् क्रियावलिषड्मागं प्राप्तुयात् । वीरमित्रोदय, पृष्ठ २७१ ।

वेतन मिलता है। धर्मशास्त्रकारो श्रीर राष्ट्र-सघटन सव धी लेखको ने एक मत से राजा की जो यह स्थिति बतलाई है, वह केवल अंथो तक ही परिमित नही थी। यह मत समस्त देश में सार्वजनिक रूप से मान्य था-इतना अधिक श्रीर सार्वजनिक रूप से मान्य था कि किरसे-कहानियो तक मे इसका प्रचार हो गया था। जातक में, जिसका कुछ श्रंश हम श्रगले प्रकरण में शब्दश: उद्धृत करेगे, ( श्रीर वहाँ वह एक राजा का कथन है ) कहा है कि राजा का अधिकार केवल शासन सबंधी कार्य करने तक ही परिमित है; इसके श्रविरिक्त उसका श्रीर कोई श्रविकार नहीं है श्रीर वह समस्त राज्य या देश का स्वामी नहीं है। इसका समर्थन राज्याभिषेक सबंधी उन संस्कारो श्रीर कृत्यो से भी होता है जो हिंदू एकराजता का मूल श्राचार हैं श्रीर जिनका हम पहले ही विवेचन कर चुके हैं। राज्या-राज्याभिषेक के मिषेक के समय जितने कृत्य श्रीर कृत्य संस्कार आदि होते हैं, उनमें कहीं नाममात्र को भी यह संकेत नहीं मिलता कि राज्य की भूमि पर राजा का स्वामित्व होने का किसी प्रकार का विचार था कल्पना रहती थी। श्रातः हमारी समस्त व्यवस्था के लिये ही मूमि पर राजा के स्वामित्व का भाव या विचार परकीय है।

ताम्रपत्रो पर खुदे हुए गुप्तों के ऐसे अनेक दान-लेख हैं जिनकी उस समय के जिले के अधिकारी के कार्यालय में रिजस्टरी हो जुकी थी और जिनकी मुद्राएँ उनपर अंकित हैं। उन अभिलेख मुद्राएँ उनपर अंकित हैं। उन अभिलेखों से भी यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि भूमि पर लोगो का निजी और व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। जिस प्रकार और दूसरे पदार्थों, (उदाहरणार्थ चल संपत्तियों) के विक्रय पर राजा को षष्ठारा मिखता था, उसी प्रकार कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में भूमि के विक्रय पर भी केवल षष्ठांश ही मिला करता था।

<sup>#</sup> इडियन एन्टिक्वेरो १६१०. पृ० १६६-२०४ (ताम्रलेख वी० श्रीर वी०) ताम्रलेख ए० में एक ऐसे भूमि-खंड का उल्लेख है जा पौर संस्था के द्वारा विकय किया गया है। उसके विकेता प्रधान श्रीर उनकी सभा दोनो हैं, जिन्हें उसमे, श्रमरकेश की भौति, "प्रकृति" कहा गया है। देखो ऊपर § २५२. पृ० १२६। इस विकय में से सम्राट् को उसका बर्भ बढ्-भाग मिला था। ताम्रलेख ए०। इंडियन एन्टिक्वेरी १६१०, पृ० १६५।

§ ३५०. इतना सब कुछ होते हुए भी हम स्व० विवेंट स्मिथ कृत Early History of India सारतीय इतिहास के ज्ञाताओं का मत प्रकट किया हुआ यह मत देखते हैं—

"भारतवर्ष के देशी धर्मशास्त्रो या कानूनो में यही माना गया है कि कृषि करने ये। य भूमि राजा की ही संपत्ति होती है।"

परतु मारतवर्ष के देशी धर्मशास्त्रों या कानूनो का जो विधान स्वयं भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने किया है, वह निर्विवाद है और इसके विलक्कल विपरीत है। यह किसी और देश का देशी कानून हो सकता है, पर यह निश्चय है कि भारतवर्ष का नहीं हो सकता। यह उचित और न्यायसंगत नहीं जान पड़ता कि एक ऐसी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार का एकागी और अनुचित मत प्रकट किया जाय, और वह भी बिना इस विषय का पूरा पूरा और प्रामाणिक विवेचन देले हुए किया जाय। विलस्स कृत History of Mysone (मैस्र का हितहास) सन् १८६६ में प्रकाशित हुआ था। इस संबंध में जितनी सामग्री प्राप्त थी, उन सबका भली भौति अध्ययन करके उन्होंने इस विषय का बहुत ही विस्तार के साथ विवेचन किया था नहीं और वह सब सामग्री श्रीयुक्त

<sup>#</sup> खड १, प्रकरण ४, ए० ६५-१३८।

विसेट स्मिथ को भी सहज में प्राप्त हो सकती थी। विल्क्स ने यह दिखलाया है कि हिंदू घमशास्त्रों में से युरोप का सरदारी सिद्धांत या व्यवस्था (Fendal Theory) हूँ ढ निकालने के लिये कुछ भी आधार नहीं है। इसी हिंदू-राज्यतत्र की प्रस्तावना (Introduction to Hindu Polity) में यह बतलाया गया या कि इस संबंध में हिंदू साहित्य में क्या क्या बातें मिलती है। उसे देखकर श्रीयुक्त प्रो० मैक्डानल और प्रो० कीथ ने, जो भारतीय इतिहास सबंधी बातों के साथ अत्यधिक उदारतापूर्ण विचार और सहानुभूति रखने के अभियुक्त नहीं ठहराए जा सकते, सरदारी सिद्धांत संबंधी सब तकीं और सामग्री आदि को देखकर अपने प्रसिद्ध ग्रथ Vedic Index में जो कुछ लिखा था, वह इस प्रकार है—

"जिस बात को प्रमाणित करना श्रमीष्ट है, उसे प्रमाणित करने के लिये जो प्रमाण मिलते हैं, वे ठीक नहीं हैं। इस संब ध में यूनानी श्रालोचकों के मत परस्पर-विरोधी हैं। वैदिक साहित्य तथा मानव धर्मशास्त्र श्रीर महाभारत से जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे भी यह सिद्धांत प्रमाणित नहीं द्वाता। जहाँ तक दूसरे श्रार्थ लोगो के

<sup>#</sup> खह २, पृ० २१४-१५ ।

प्रमाण मिलते हैं, उनसे भी इस सिद्धात का समर्थन नहीं होता कि आरंभ मे राजा ही मूमि का स्वामी माना जाता था। जहाँ तक इस एं ग्लो सैनसन काल या हे। मर के समय के यूनान अथवा राम में देखते हैं, वहाँ तक इमें यही दिखाई पड़ता है कि मूमि पर राजा का इस प्रकार का स्वामित्व कही नहीं था। विद्वान् लेखक लोग यद्यपि वैदिक भारत की तुलना दूँ दुने के लिये दिल्या अधिका तक चले जाते हैं, परतु जैमिनि की पूर्ण उपेक्षा करते हुए उसके पास से चुपचाप निकल जाते हैं, उसके मत का कुछ भी ध्यान नहीं करते #।"

<sup>#</sup> मैक्डोनल श्रीर कीय इत Vedic Index, खड २, ए० २१४-१५। लेखकगण यह भी कहते हैं—''इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि घीरे, घीरे लोग श्रानिश्चित रूप से यह समझने क्या गए ये कि भूमि पर राजा का स्वामित्व का श्राधिकार है, जैसा कि श्रव तक श्राँगरेज राजा का श्राधिकार समझा जाता है।'' इस कथन का भी इसके सिवा श्रीर कोई श्राधार नहीं है कि ''जेशा कि श्रव तक श्रॉगरेज राजा का श्राधिकार समझा जाता है'' श्रीर जो इस अमपूर्ण सिद्धांत का मूल दोष है। इस सिद्धांत का निर्जीव श्रवशिष्ट श्रव तक श्रानिश्चित रूप से चला चलता है।

§ ३५१. श्रीयुक्त विन्सेन्ट स्मिय ने श्रपनी उक्त पुस्तक के दूसरे संस्करण ( पृ॰ १२६ ) में तो अपने मत के समर्थन में किसी ग्राचार्य ग्रादि का उल्लेख अर्थशास के टीका-नहीं किया है, परतु अतिम संस्करण कार का इलोक (सन् १६१४, पृ० १३१ की पाद-टिप्यणी) में अर्थशास्त्र २. २४. (पृ॰ १४४) के एक अनुवाद में से श्रनुवादक का ही श्रनुवाद किया हुन्ना एक वास्य उद्धृत किया है। उस वाक्य का श्राशय इस प्रकार है— 'नो लोग शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता हैं, वे यह स्वीकृत करते हैं कि राजा स्थल श्रीर जल दोनों का स्वामी है श्रीर सर्व-साधारण इन दोनो वस्तुश्रो के। छोड़कर श्रीर सब वस्तुश्रो पर स्वामित्व का श्रिधिकार रख सकते हैं।" यह वाक्य राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्त्वपूर्य श्लोक का श्रनुवाद **है,** जिसे श्रर्थशास्त्र के एक टीकाकार ने उद्धृत किया है। यह टीका मदरास की ब्रोरिएटल गवर्नमेंट लाइब्रेरी में रिच्चित है श्रीर श्रीयुक्त प्रो॰ कृष्णस्वामी ऐयगर की कृपा से मुभे उसकी एक ऐसी प्रतिलिपि मिली है, जो उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन के निरीच्या में प्रस्तुत हुई है। उसमें मूल श्लोक इस प्रकार है-

> राजा म्मेः पतिद्व हैः शास्त्रज्ञैरुदकस्य च । ताम्यामन्यत्र यद्द्रन्यं तत्र साम्य कुटुम्बनाम् ॥

जो लोग हिंदू धर्मशास्त्रों से अभिन्न हैं, वे इस श्लोक को एक बार देखते ही समभ जायँगे कि ऊपर इसका जो अनुवाद दिया गया है, वह इस श्लोक का वास्तविक अर्थ या अभिभाय नहीं है। इस श्लोक का सीधा सादा अर्थ यह होता है—"शास्त्रज्ञों के मत से राजा मूमि और जल का पति (रस्त्रक) है। इन दोनों के अतिरिक्त और जो कुछ इन्य या सपत्ति है, उस पर उसके कुटुम्ब के लोगों का समान रूप से अधिकार है।"

वास्तव में यह मीमासा का एक सिद्धांत है और उसी को धर्मशास्त्रकारों तथा राष्ट्र-संघटन संबंधी लेखकों ने देाहराया है। फिर राजपरिवार के लोगों के श्रिषकारों के सब घ में भी यही बात देाहराई गई है। किसी राज्य का विभाग या ब टवारा नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों के श्रमुसार राज्य राजा की संपत्ति नहीं है। जैसा कि शास्त्र-कारों ने कहा है, भूमि और उसमें के जलाश्य केवल इस दृष्टि से राजा के श्रिषकार में हैं (वह उनका पित है) कि वह उनका रक्षक है; इससे श्रिषक और कुछ नहीं। वह उन सबका रक्षक मात्र है। इसी लिये उसके परिवार के लोगों का उन पर उस प्रकार का कोई श्रिषकार प्राप्त नहीं है जैसा सम्मिलित परिवार के लोगों को होता है। रक्षक के रूप में वह कर लेता है और वह भूमि तथा जल का रक्षक है; इसलिये वह इन दोनों की श्राय से कर लेने का श्रिघिकारी है। उसके परिवार के लोगों का न तो उस कर से श्रीर न कर के साधनो या उद्गमो से किसी प्रकार का सब घ या सरोकार है।

श्रनुवाद के भाव को मूल श्लोक का भाव बतलाना बहुत ही श्रनुचित श्लौर निंदनीय है। श्लौर यह कहना कि यह भाव श्लर्थशास्त्र के एक टीकाकार का है, मानो हिंदू काल के एक हिंदू लेखक को पागल ठहराना है। जिस व्यक्ति के संस्कार शास्त्रों की सम्यता श्लौर परंपरागत बातों से युक्त होंगे, वह दिमाग ठीक रहने की दशा में कभी वह बात नहीं कह सकता, जो जबरदस्ती उस श्लोक के कर्ता \* के सिर मही जाती है।

<sup>\*</sup> इस टीकाकार का नास श्रीर काल शत नहीं है ।

## पैतीसवाँ प्रकरण

## हिंदू राजा की स्थिति

§ ३५२. श्रब इम संज्ञेप में यह बतलाना चाहते हैं कि इमारे यहाँ हिंदू राजा की क्या स्थिति थी।

राजा श्रौर उसके राज-परिवार की वृत्तियाँ बंधी हुई थीं, जिन्हें वेतन कहते थे। यह वेतन राज्य की आय श्रौर

राज-परिवार का नियत किया जाता था। समस्त वितन नियत किया जाता था। समस्त राज-कर उसका वेतन नहीं होता था।

पटरानी, दूसरी छ्राटी रानियो, राजमाता, राजकुमारो तथा राज-परिवार के दूसरे लागो के वेतन भी नियत थे।

\* अर्थशास्त्र ५. २. ६१ ( ५० २४५ )।

दुर्गजनपदशक्या मृत्यकर्मसमुदयवादेन स्थापयेत् । कार्य-साधनसहेन वा मृत्यलामेन श्रारीरमवेद्येत् । न धर्मार्थीपीडयेत् । यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजा भी मृत्यो के ही स्रांतर्गत है । समानविद्येम्यस्त्रिगुण्यवेतनो राजा । ( पृ० २४६ ) है ३५३. प्रजा के विशिष्ट व्यक्तिया पर राजा का कोई अधिकार नहीं होता था। यद्यपि वह स्वामी कहलाता था, तथापि जिस प्रकार लेगा यह राजा किसी प्रजा जानते थे कि सूर्य नित्य उदय होता है, उसी प्रकार वे यह भी जानते थे कि अपराधियों को छे।इकर राजा और किसी प्रजा का स्वामी नहीं है। जातकों में न ते। दार्शनिक तस्व ही हैं और न आदर्श ही, विल्क जीवन में नित्य प्रति हे।नेवाली घटनाओं का उल्लेख है। उन्हीं जातकों में की एक कथा में यह प्रसग आया है कि एक राजा की परम सुदरी रानी ने उस राजा से कहा था कि मैं समस्त राष्ट्र या प्रजा पर पूर्ण अधिकार

''हें मद्रे, मेरे लिये समस्त राष्ट्र के निवासी कोई चीज नहीं हैं। मैं उनका स्वामी नहीं हूं (अर्थात् वे अपने स्वामी आप हैं)। मैं केवल उन्हीं लोगो का स्वामी हूं, जो शासक के विरुद्ध के हैं अपराध करते हैं या कोई अकर्तव्य (नियम-विरुद्ध) कार्य करते हैं। इस कारण मैं तुम्हें अपने समस्त राष्ट्र के निवासियो पर ईश्वरत्व या स्वामित्व प्रदान करने में असमर्थ हूं \*।"

चाहती हूं। इसके उत्तर में उस राजा ने कहा था -

<sup>#</sup> जातक, खड १, पृ• ३६८ । महे मह्य सकलरङ-वासिनो न किञ्चि होन्ति नाह तेसा सामिको थे पन राजान

§ ३५४. इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ राजा की क्या स्थिति थी, उसके लिये कितने ऋधिक

राष्ट्र-सघटन की दृष्टि से राजा एक सेवक था न धन और प्रतिन ध थे और वह पौर-जानपद की राष्ट्र-७ धटन सब धी शक्ति के कितने अधीन था। आरम से ही उसके सस्कार ऐसे होते थे कि उसे

सार्वजिनिक मत पर तुरत घ्यान देना पड़ता था। इन सब बातों को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि उसकी स्थिति वास्तव में राष्ट्र के एक सेवक या भृत्य के समान थी, या जैसा कि हमारे पूर्वज लोग कठोरतापूर्वक कह गए हैं, वह घोर परिश्रम करनेवाला दास था। रामायण में तो यहाँ तक आदर्श उपस्थित किया गया है कि यदि प्रजा की इच्छा देखे. तो राजा अपनी प्रिय पत्नी तक का परित्याग कर दे। यद्यपि राजा का स्थिति व्यक्त करने का यह एक प्रचित्तत, पर भद्दा, ढग है, तथापि इससे यह बात बहुत ही

कोपेला अकत्तब्ब करोन्ति तेसञ्ञेवाह सामिको ति हमिना कारणेन न सक्का तुद्धं सकलरहे इस्सरियञ्ज आण्ञ दातुं ति । जान पड़ता है कि सुभीते के विचार से राजा को अपने राजप्रासाद में एक उच्च प्रकार का अधिकार प्राप्त होता था (वशं = पूर्ण अधिकार)।

उत्तमतापूर्वक सिद्ध होती है कि हिंदू राष्ट्र-संघटन श्रपने राजा से यहाँ तक कह सकता है कि तुम श्रपने पद के सामने श्रपने व्यक्तित्व को कोई चीज मत समस्तो, व्यक्तित्व को पद में लीन हो जाने दो। जहाँ इस प्रकार के सिद्धात हो, वहाँ राजा सचमुच राष्ट्र श्रीर उसके संघटन का दास ही होगा। हिंदू एक-राजत्व का सब से बड़ा समर्थक कौटिल्य भी यह नहीं चाहता कि राजा श्रपनी कोई व्यक्तिगत रुचि या श्रद्धि रखे। वह कहता है—'राजा को स्वयं श्रपना कोई हित प्रिय नहीं रखना चाहिए। उसे केवल प्रजा का ही हित प्रिय होना चाहिए#।"

त्याग के इतने उच्च मान के कारण ही जो व्यक्ति राष्ट्र-संघटन की दृष्टि से राष्ट्र का दास होता था, वही नैतिक दृष्टि से उसका स्वामी भी होता था। वह "एक ऐसा ब्रादमी होता था, जो बहुत से बुद्धिमानों ब्रौर वीर पुरुषो पर शासन करता था।" महाभारत में कहा है कि "घोडे या बकरी की मौति" उसका जन्म भी दूसरों के लिये ही होता

<sup>\*</sup> ऋर्यशास्त्र १. १६. १६ ( पृ० ३६ )। प्रजासुखे सुख राज्ञ: प्रजाना च हिते हितम्। नात्मप्रियं हित राज्ञ: प्रजाना तु प्रिय हितम्॥

है। जिस व्यक्ति को हिंदुश्रों के राजा होने का सौभाग्य प्राप्त होता था, उस व्यक्ति के लिये हिंदू राजत्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट श्रादर्श होता था।

है रेप्प्प. राजा की उपयोगिता बहुत श्रिषिक थी।
वह मंत्रियो श्रौर परिषद् की बदली करता था श्रौर शासन के
सब विभागों में सामंजस्य रखता
वपयोगिता था। उसमें स्वार्थ स्याग का बहुत
श्रिषिक भाव होता था; उसकी बहुत उच्च परपरा तथा
स्थिति होती थी, श्रौर इन सब कारणों से नैतिक हिष्ट से
उसका स्थान मंत्रियो श्रौर माडिलकों श्रादि से बहुत ऊँचा
होता था। यदि कोई प्रांतीय शासक या माडिलक खराव
होता था, तब मी प्रजा श्रपने राजा से उसके सुधार की
पूरी पूरी श्राशा रखती थी श्रौर वह राष्ट्र को छिन्न-भिन्न
नहीं होने देता था\*। मत्री तो श्राते-जाते रहते थे, पर
वह स्थायी रूप से रहता था। जिस समय वह शाक्तिहीन
हो जाता था, उस समय भी वह, जैसा कि कौटिल्य ने कहा

<sup>\*</sup> अर्थशास्त्र ८ १. १२७ (पृ० ३२०)।

मन्त्रिपुरोहितादिभृत्यवर्गमध्यत्तप्रचार पुरुषद्रव्यप्रकृति-व्यसनप्रतीकारमेघनश्च राजैव करोति व्यसनिषु वामात्ये-ष्वन्यानव्यसनिनः करोति ।

है, राज्य का स्चक चिह्न या ध्वज होता था≯। लोगो को राजनिष्ठ बनाए रखने के लिये वह राज्य का मत्डा होता था श्रीर राष्ट्र को सघटित तथा एक बनाए रखता था। शुक्र के शब्दों मे वह ''राज्य-रूपी वृद्ध का मूल'' होता था। उसने कहा है—

"राजा राज्य-रूपी वृद्ध का मूल है, मित्र-परिषद् उसका घड़ या स्कघ है, सेनाधिपति उसकी शाखाएँ हैं, सैनिक उसके पल्लव ह, प्रजा उसके पुष्प हैं. देश की सपन्नता उसके फल हैं, श्रीर समस्त देश उसका बीज हैं।"

यदि राजा न होता, तो शासन के सब काम मंत्रियों के हाथ में चले जाते; श्रीर उस वृद्ध के फल तथा मावी फलों के बीज उनके हाथ चले जाते श्रीर वे श्रनुचित रूप से उनसे लाम उठाने लगते।

<sup>#</sup> त्र्यशास्त्र ५. ६. ६५. ( पृ॰ २५४ )—-ध्वजमात्रोऽयम् ।

<sup>†</sup> शक्रनीतिसार ५. १२ । राज्यवृत्त्स्य नृपतिर्मूल स्कन्धाश्च मन्त्रिण् । शाखा सेनाधि ग सेनाः पह्नवा कुसुमानि च । प्रजाः फज्ञानि भूभागा वीज भूमिः प्रकल्पिता ॥

राजा की उपयोगिता और उसके श्रेष्ठ त्याग का जीवन देखते हुए \* हिंदू जगत् ने अपना अतिम वक्तव्य भीष्म के मुख से, जो हिंदू साहित्य में हिंदू राजत्व के प्रतिनिधि हैं, इस प्रकार कहलाया है—

सर्वधर्मपर ज्ञात्र लोकश्रेष्ठ सनातनम् । श्रामीत् — समाज के सब घमों या कर्चन्यों मे ज्ञात्र-धर्म या शासन सदा श्रेष्ठ रहता है ।"

> \* महाभारत, शातिपर्व, अ०६३, २६। आत्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा लोकज्ञान पालनं मोक्त्यञ्च। विषयणाना मोक्त्या पीडिताना क्वात्रे धरमें विद्यते पार्थिवानाम्॥

## छत्तीसवाँ प्रकरण

# हिंदू पकराजत्व की विशेपता

ह ३५६. ऊपर मीमासा का जो विवेचन किया गया है, राज-कर सबंधी जो सिद्धात बतलाया गया है श्रीर राज्या मिषेक संब धी जिस प्रतिशा का उल्लेख राज्य एक थाती हुश्रा है, उन सबकेंग देखते हुए तथा ऊपर जो श्रीर बाते बतलाई गई हैं, उन सबकेंग ध्यान में रखते हुए यह बात स्पष्ट हा जाती है कि हिंदुश्रों की दृष्टि में एकराज शासन-प्रणाली के श्राधीन राज्य एक थाती के समान रहता था । इस थाती का उद्देश्य श्रुति के उस वाक्य में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया है, जिसका उच्चारण प्रत्येक राज्यामिषेक के समय होता था श्रीर जिसका श्राश्य यह था — "यह राष्ट्र तुम्हें दिया जाता है। तुम इसके संचालक, नियामक श्रीर इस उत्तरदायित्व के दृढ़ वहनकर्ता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि (की वृद्धि) कल्याण,

संपन्नता, (प्रजा के ) पोषण ( ऋयीत् सफलता ) के लिये दिया जाता है ।

इस प्रकार राज्य-रूपी जो थाती राजा के। सौपी जाती थी, वह प्रजा की संपन्नता और कल्याया के लिये सौपी जाती थी। इसका मूल सिद्धात यहो है, जो परवर्ती साहित्य में इतने रूपो में व्यक्त किया गया है और जिसके कारण अंत में यह एक निश्चित सिद्धात बन गया था कि राजा अपनो प्रजा का सेवक है और वेतन पाता है। यदि थाती का उद्देश्य पूरा न हो, तो कहा गया है कि जिसे थाती सौपी गई है, उसे उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, जिस प्रकार समुद्र में वह पोत छोड़ दिया जाता है, जिसके पेदे मे छेद हो जाता है।

"यह तेरा राज्य है। तू शासक है, तू नियत्रण करन-वाला है, तू हढ़ है और हढ़निश्चयी है।"

"त् कृषि के लिये है, त् सुख श्रीर शाति के लिये है, त् हमारे द्रव्यो की वृद्धि करने के लिये है।"

( आर॰ टी॰ एच॰ ग्रिफिथ के श्रॉगरेजी अनुवाद के आधार पर ।)

र्म महामारत, शातिपर्व ५७. ४३।

शुक्ल यजुर्वेद ६, २२।

हिंदू एकराजता की इन बातो से हमें उसके महान् श्रीर विशिष्ट स्वरूप का ज्ञान होता है। राज्य का चरम उद्देश्य यही होता था कि प्रजा में पूरी शांति बनी रहे श्रीर वह खूब सपन्न हो। राजा पर कमी धार्मिक कर्त व्य नहीं लादे जाते थे। वैदिक काल में भी वह कमी पुरोहित का काम नहीं करता था। सपन्नता से वास्तव में ऐहिक सपन्नता का ही श्रमिप्राय था; क्योंकि राज्य का सघटन कृषि श्रीर धन श्रादि के लिये ही होता था। श्रीर जो संपन्नता उपयुक्त श्रीर ठीक शासन तथा न्याय से प्राप्त होती थी, वह श्रपने साथ ही साथ निश्चित रूप से नैतिक सपन्नता या कल्याण लानेवाली भी समभी जाती थी।

§ ३५७. एक बात और है। हिंदुओं का एकराज राज्य वास्तव में एक नागरिक राज्य था। यद्यपि स्थायी सेनाओं का पता ई॰ पू॰ छुठी शताब्दी से ही लगता है और कदाचित् उनका श्रस्तित्व और भी कई शताब्दी पहले से रहा हो और यद्यपि समय समय पर एकराज राज्य में सात श्राठ लाख तक स्थायी सेनाएँ रही हो,\* तथापि इसमें सदेह नहीं कि हिंदू राज्य कभी सैनिक राज्य नहीं होता था। प्रांतीय शासक या

<sup>\*</sup> अर्थात् चंद्रगुप्त मौर्यं के समय मे ।

माडलिक लोग सदा नागरिक ऋघिकारी ही हाते थे, सैनिक श्रिषिकारी नहीं होते थे। शिलालेखों में जितनी श्राज्ञाएँ मिलती हैं, वे सब नागरिक श्रिधिकारियों के ही नाम हैं। प्रधान सेनाध्यक्त और सेना के दूसरे वहे-बहे अधिकारी राष्ट्र परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाते ये जिसमे सेना व्यक्त का कोई स्थान नहीं होता था। इमारे यहाँ सेनाएँ कभी किमी को राजा नहीं बनाती थीं और न किसी को राज्यच्युत करती थीं। इमारे यहाँ नागदर्शक, पालक श्रीर इन लागा से भी बहुत पहले वेगा आदि कई राजा राज्यच्युत किए गए थे; पर वे सब राजधानी के नागरिको तथा दूसरी नागरिक जनता के द्वारा राज्यच्युत किए गए थे. न कि सेनास्रो द्वारा राज्यच्युत हुए ये। हमारे यहाँ राजा की कई उपाधियाँ थीं, जैसे नरपति, या प्रजा का रत्त्वक, भूपति या देश का रज्ञक, भट्टारक या प्रभु और महाराज ब्रादि , श्रौर यद्यपि इमारे यहाँ के राजात्र्यों की व्यक्तिगत वीरता का भी बहुत कुछ उल्लेख मिलता है, तथापि राजा की कोई ऐसी उपाधि नहीं मिलती जा सेना सब धी या सैनिकता की सूचक हा। सर्वप्रधान शासक होने के कारण वह अवश्य ही सेना का भी सर्वप्रधान ऋधिकारी था; और वह प्रायः युद्धच्चेत्र में जाकर सेनाश्रो का रुचालन श्रीर युद्ध करता था; पर वह एक व्यक्तिगत बात थी। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिद्धात नहीं हैं जो उसे सैनिक महत्त्व देता हो। उसे सेना का संचालन करने श्रीर सेनापित बनने का कोई विशिष्ट श्रिषिकार नहीं होता था। वैदिक काल से ही सेनापित का पद राजा के पद से बिल्कुल मिन्न हुश्रा करता था (§ २११)।

इसी प्रकार इमारे यहाँ यह मी सिद्धात था कि जहाँ तक हो सके, युद्ध न किया जाय, श्रौर विशेषतः केवल दूसरो पर विजय प्राप्त करने के लिये युद्ध करना तो श्रौर मी श्रमुचित समभा जाता था। हिंदू राजनीति का यह मानो एक प्रकार से निश्चित सिद्धात था । सैनिकता कहीं श्रपने विशिष्ट रूप में नहीं दिखलाई देती।

§ ३५८ इसके विपरीत, जैसा कि इम बतला चुके हैं, हमारे यहाँ की सबसे बढी विशेषता यह थी कि राज्यतत्र में घर्म या कानून का स्थान सबसे बढ़कर और उच्च था। महामारत में राज्यामिषेक की जो प्रतिशा है, उसमें भी धर्म का बहुत ऋषिक महत्त्व हम देख ही चुके हैं। हमारे यहाँ घर्म पर जो इतना जोर दिया गया है, उसी से यह स्चित होता है कि हिंदू एकराज तत्र का विशिष्ट स्वरूप नागरिक ही था, सैनिक नहीं था।

<sup>\*</sup> मनु ७. १६६. महाभारत ६६. २३. "बृहस्पति ने यह विधान किया है कि बुद्धिमान् राजा को केवल दूसरे राजा का देश जीतने के विचार से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए।"

§ ३५.१. युद्ध और विजय के घर्म या नियम आदि ना-गरिक धर्म के अतुर्गत और उसके अग-स्वरूप ही होने थे।

यहाँ तक कि प्रायः विजय के प्रश्न पर विजय और न्याय पौर घर्म की दृष्टि से विचार किया जाता का माव या और घर्म की नैतिकता तथा मर्यादा

का ध्यान रखा जाता था। यदि कोई राज्य युद्ध में जीत लिया जाता था, तो वहाँ का शासन फिर वहाँ के प्राचीन राजवश को सौंप दिया जाता था। मानवधर्म-शास्त्र\* में यह विधान एक-ऐसे राज्य का अनुभव करने के उपरात किया गया था. जो प्रायः समस्त मारत में और एक राजा के अधीन था और जो एक सागर से दूसरे सागर तक और मदरस से हिद्दुकुश तक विस्तृत था। उसका आधार उचित उत्तराधिकार का कानूनी सिद्धात था। यह कोई ऐसा कोरा सिद्धात नहीं था जो एक बार शुम भावना के रूप में प्रतिपादित कर दिया जाता था और बाद ने भुला दिया जाता था। ईसवी चौथी से दसवीं शतार्व्या तक इस सिद्धात का बहुत अधिक पासन किया जाता था। गुप्त राजवंश के महान् विजयी समुद्रगुप्त का प्रयाग ने जो स्तमा-

<sup>\*</sup> मनु ७. २०२ | दूसरे धर्मशास्त्रो में भी यही सिद्धात प्रतिपादित किया गया है

भिलेख है, उससे भी यही स्चित होता है कि इसी सिद्धात का श्रनसरमा किया गया था। कालिदास ने भी इस प्रथा का उल्तेख किया है। सबसे पहले मुसलमान यात्री-लेखक सुलेमान ने भी इसकी साची दी है। उसने कहा है-- 'वे लोग अपने पड़ोसी राजाओं के साथ जा युद्ध करते है, वह प्रायः उनके राज्यो पर श्रिधिकार कर लेने के विचार से नही करते ।... .. जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर श्रिधिकार कर लेता है. तब वह वही के राजवश के किसो व्यक्ति के। वहाँ का राज्य ग्रीर शासन सौप देता है। ( सन् ८५१. अब् जैद द्वारा लिखित सुलेमान सौदागर का यात्रा-विवरण Account of the Meichant Sulaiman as recorded by Abu Zaid एन्ब्री रेनाडाट कृत त्रानुवाद १७१८.) हिंदू बुद्धिवाद के समय, जी हिंदू इतिहास का सबसे अञ्छा समय माना जाता है, यह सिद्धात उस रूप में प्रचलित था जो यूनानी लेखको ने हिदुश्रो की पर-राष्ट्रनीति के सबध में देखा था। मेगास्थिनीज के लेखो के श्राधार पर एरियन ने अपने Indika नामक प्रंथ (६) मे इस प्रकार लिखा है-

"वे (हिंदू) कहते हैं कि न्यायशीलता किसी हिंदू राजा के। मारत की सीमास्रो से बाहर जाकर विजय प्राप्त करने से रोकती है।" § ३६०. यद्यपि चद्रगुप्त अपने समय में ''ससार में सबसे अधिक बलशाली राजा" (र्हीस डेविड्स) या और उसके दें। उत्तराधिकारी भी ऐसे ही बलशाली ये और यद्यपि मौर्य सम्राटो के पड़ोसी सेल्यूकस का साम्राज्य बहुत ही दुर्वल और ख्रिक-भिन्न हो रहा था, तथापि इसी सिद्धात ने उन्हें भारत की उस समय की प्राकृतिक सीमा हिंदूकुश को पार करने से रोका था और उन्होंने कभी उसे जीवने का विचार भी न किया था।

हुआ करती थी ( १ ३७१ ) और राजा तथा प्रजा में कभी
नागरिक राज्य
तत्र का परिणाम और इम समभते हैं कि समाज शास्त्र
दीवांयुष्य के ज्ञाता इतिहास लोग इन बातो का
मुख्य कारण यही मानेगे कि हिंदू राज्यतत्र का स्वरूप
नागरिक और घर्मयुक्त था।

# सैंतीसवाँ प्रकरण

#### साम्राज्य-प्रगालियाँ

§ ३६ र. ऐतरेय ब्राह्मण मे प्रजातंत्री राज्यो के वर्ग के उपरात एकराज राज्यो का वर्ग रखा है, जिसके नीचे लिखे मेद ब्राधिपत्य और बतलाए हैं—(१) राज्य, \* (२) महाराज्य, सार्वमीम (३) आधिपत्य और (४) सार्वमीम !

\* राज्य के साथ "पारमेष्ठ्य" विशेषण लगा है जो कदाचित् उसे श्रेष्ठ राज्य स्चित करने के लिये लगाया गया है। "सर्वेषा राज्ञा श्रेष्ठ्यमतिष्ठा परमता गच्छ्रेयम्।" यह भी संमव है कि पारमेष्ठ्य किसी प्रकार का ऐसा एक-राज्य हो, जिसका शासन-संघटन कुछ भिन्न रहा हो। मिलाश्रो—राजानं राज्यपतर परमेष्ठिनं पारमेष्ठ्यम्। (ऐत॰ ८. १२) हमे समरण श्राता है कि हमने महामारत मे कोई ऐसा पद देखा है जिसमें एक राजा को परमेष्ठी कहा गया है। स्वावश्य (८. १२) का प्रचार बहुत कम था श्रीर वह कदाचित् स्वेच्छापूर्ण एकतंत्र शासन प्रणाली का श्रवशिष्टाश था; श्रीर वह महामारतवाली प्रतिज्ञा में हिंदू एकराजता से विशेष रूप से बहिष्कृत किया गया है।

† ८. १५. साम्राज्य मौज्य स्वाराज्य वैराज्यं पारमेष्ट्य राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमय समतपर्यायी स्यात् ।

महाराज्य की कोई परिमाषा नहीं की गई है। पर उसमें जो विशेषण "महा" लगा हुन्ना है, उससे न्नापेत्तिक सबंध सिद्ध होता है, श्रीर यह जान पडता है कि एक ही प्रकार के एकराज राज्यों में जो श्रिधिक बड़ा और श्रेष्ठ होता था, वह महाराज्य कहलाता था। कदाचित् महाराज्य श्रपने श्रास-पास के छे।टे राज्यों से बडा होता था श्रीर उसके संघटन में कुछ ऐसी विशिष्ट बाते होती थीं जो अभी तक शात नहीं है। 'श्राधिपत्य' शब्द श्रपने पारिमाषिक भाव में यही सूचित करता है कि उसका राजा कई रिच्चत राज्यो का अधिपति हुआ करता था। ऐतरेय ब्राह्मणु मे आधि-पत्य का उल्लेख करने के उपरात कहा गया है-"मैं अपने श्रास-पास के राज्यों का राजा होऊं #।" श्रात श्राधिपत्य एक ऐसी साम्राज्य-प्रणाली जान पड़तो है, जिसमे मुख्य राज्य को श्रपनी सीमा के बाहरी श्रीर श्रास-पास के राज्यो पर विशेष सरज्ञ्या या प्रधानता (त्र्राधिपत्य) प्राप्त होती थी । खारवेल का महाराज्याभिषेक हुन्ना था, पर उसने बहुत से देशों पर विजय प्राप्त की थी श्रीर राजसूय यज्ञ किया था श्रीर कदाचित् इसी लिये वह श्रिधिपति श्रीर चक्रवर्ती कहा गया था।

<sup>\*</sup> ऐतरेय, ८. १५. समन्त पर्यायी स्थाम् ।

<sup>†</sup> जायसवात J. B. O. R. S. ३. ४३४, ४५६. श्रीर ४. ३७६, ३६६।

सार्वभौम होने की कामना करने का ऋभिप्राय यह था कि देश की प्राकृतिक सीमात्रो त्रौर समुद्र तक का देश अपने श्रधीन हो जाय श्रौर सब मनुष्यो पर श्रपना शासन हो \*। यह बडे एकराज्य का ही एक भेद है, जिसका आधार जातीय या राष्ट्रीय श्रर्थात् शतपथ ब्राह्मस् का जानराज्य नहीं होता था, बल्कि जो सीमा के आधार पर हाता था। सार्वभौम होने के लिये यह श्रावश्यक था कि प्राकृतिक सीमात्रों के ब्रादर जितनी भूमि हो, उस सब भूमि ( सर्व-भूमि ) का स्वामित्व प्राप्त हो, अर्थात् प्राकृतिक सीमाओं से युक्त पूरे देश का राज्य हो। कौटिल्य ने यह प्राकृतिक सीमाश्रोवाला भाव उसे "चातुरत" राज्य कहकर प्रकट किया है, अर्थात् ऐसा साम्राज्य जो चारो सीमात्रो तक विस्तृत हो , श्रीर इसकी व्याख्या करते हुए उसने कहा है—''यह ऐसा साम्राज्य-त्त्रेत्र है, जो कन्या कुमारी से लेकर हिमालय पर्वंत तक विस्तृत है, श्रर्थात् समस्त भारत!।" समुद्र तक विस्तृत एक राजा के

<sup>#</sup> ऐतरेय ब्रा॰ ८. १८।

सार्वभौमः सार्वायुष श्रान्तादापरार्धात् पृथिन्यै समुद्रः पर्यन्ताया एकराट्।

<sup>🕇</sup> स्त्रर्थशास्त्र ३. १. ५८, ५० १५६।

<sup>‡</sup> उक्त प्रंथ ६. १. ए॰ ३३८ |

साम्राज्य का माव कदाचित् पहले मगध मे उत्तन्न हुन्ना था, क्योंकि वहाँ से बगाल की खाडी तक विजय के लिये खुला मैदान पडा था। दोन्नाव के न्नायं जनो की जातियों के विपरीत वहाँ न्नायं जातियों का निवास था; न्नौर उन न्नायों को हिंदू साम्राज्यवादी लोग नैतिक दृष्टि से न्नपने लिये कोई बाधक नहीं समस्ते थे।

इस प्रकार हमें दो मुख्य प्रणालियाँ मिलती हैं; एक तो श्राधिपत्य प्रणाली श्रीर दूषरी सार्वभीम प्रणाली । मगध के राजाश्रों ने, जिन्होंने जानराज्य का सिद्धात छिन्न-भिन्न कर डाला था, श्रायं भारत तक श्रपनी सार्वभीम प्रणाली का विस्तार श्रीर प्रयोग किया था। वैदिक काल के प्राचीन राजवशों का नाश करके महापद्म ने जो एकगज्य श्रीर एकछन्न राज्य स्थापित किया था, उसकी हिंदू इतिहास-कारों ने निंदा की थीं। (§ ३६३.)

<sup>#</sup> सार्वभौम से समस्त पृथ्वी का श्रमिप्राय नहीं है। देखों § ३५१ में देश के अय में "पृथ्वी" शब्द का प्रयोग। अर्थशास्त्र पृ० ३३८ के अनुसार भी पृथ्वी का अर्थ देश ही है।

<sup>†</sup> देखो Puran Text (Pargiter) ए० २५, जायसवाल J. B. O. R. S. १. १११।

६ ३६३. इसके साथ ही साम्राज्य-प्रणाली का मी प्रचार था। यह सार्वभौम प्रणाली मे श्रौर कटाचित् श्राघिपत्य प्रणाली से भी पुरानी थी। वैदिक नाम्राज्य प्रणाली साहित्य में यह प्रशाली वहत ग्रच्छी मानी गई है। यह बात विशेष महत्त्व की है कि ऐतरेय ब्राह्मण् में वह एकरान प्रणालियों से ब्रालग रखी गई है। इसमें भी बहुकर श्राश्चर्य की बात यह है कि उक्त ब्राह्मण् में इस प्रणाली की ग्र-गज प्रणालियां की सूची में सबसे ऊपर स्थान मिला है। यदि हम इस प्रणाली के सव श्रंगो को ध्यानपूर्वक देखें. तो इसका कारण भी समक सकते हैं। साम्राज्य शब्द ऐसे अनेक राज्यों के समृह का सूचक है जो किसी एक वड़े राज्य के ग्राधीन हो। ग्राज-कल के शब्दों में इमे धंघ साम्राज्य-प्रणाली या Federal Imperial System कह सकते हैं। अपने संवातमक स्वरूप के कारण ही यह एकराज प्रणाली से भिन्न है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार प्राची दिशा के शासकों ने अपना **राम्राज्याभिषेक कराया था, अप्रशंत् प्राची या मगध में** इस साम्राज्य प्रगाली का चेंद्र या। शुक्त व्लुवेंद्र में इस वात का उल्लेख है कि भारत के एक दूसरे भाग (पश्चिम) में यह प्रणाली प्रचलित है (१५.१२)। प्राची में जरासंघ के वंशालों का राज्य था, इतिहास में जिसका उल्लेख उसके पूर्वज वृहद्रथ के नाम से है। महामारत में कहा

है कि जरासंघ ने सम्राट् का पद प्राप्त किया था। जरासघ उस सघ संस्था का प्रधान या सम्राट् था और चेदि का राजा शिशुपाल उसका सर्वप्रधान सेनाध्यक्त था। इस विवरण से हमें यह पता चलता है कि उस संघ मे कई स्वतृत्र राज्य सिमालित थे। महामारत के पहले पर्व मे हमे यह लिखा मिलता है कि बहुत से राजा मिलकर स्वतृत्रतापूर्वक एक सम्राट् का निर्वाचन करते हैं और उसे उस पढ पर श्रामि-विक्त करते हैं । समापर्व की श्रीर वातो से यह मी ध्विन निकलती है कि राजाश्रो ने श्राह्मरक्ता के विचार से यह प्रथा चलाई थीं। पर जरासंघ ने उसकी श्रवहेलना करके श्रीर राजाश्रो को दासल की स्थित में कर दिया था।

इस व्याख्या को देखते हुए हम सहज में यह वात समम सकते हैं कि विदेह सरीखे छोटे से राज्य के राजा जनक ने किस प्रकार सम्राट् पद प्राप्त किया था. । कोई विशिष्ट श्रोर प्रचान व्यक्ति उस संघटन का नेता चुना जा सकता था। जान पडता है कि इस सघटन या संस्था के स्वरूप के कारण ही ऐतरेय ब्राह्मण ने इसे सार्वजनिक शासन-संस्थाओं की सची में स्थान दिया था।

<sup>#</sup> समापर्व, ऋ० १६।

<sup>🕇</sup> मिलात्रो त्रादिपर्व, ग्र० १०० ७।

<sup>🕇</sup> देखो इस खंड के पृ॰ ४ की दूसरी पादटिप्पणी।

§ ३६४. बृहद्रथ के समय के बाद सार्वभौम प्रशाली का अच्छा प्रचार हुआ था 🛊 । ई० पू० ७०० के लगभग जब धीरे घीरे जातीय राज्यो का ऋत एकराज साम्राज्य- होने लगा, तब इस प्रणाली ने रूप वाद का परवर्ती इति-धारण करना आरम किया था (६२४७)। हास वैदिक काल से जो प्राचीन राजवश चले आते थे, उनका धीरे-धीरे अत होने लगा। दूसरी शताब्दी मे बडे-बडे और म्र-जातीय एकराज्यो का यथेष्ट विकास होने लगा। उस समय इस प्रकार के प्रायः तीन राज्य थे। इनमे से एक तो मगध था, जिसने उस समय तक उतनी प्रधानता नहीं प्राप्त की थी ; दूसरा के।शाल का श्रीर तीसरा श्रवती का राज्य था। श्रागे चलकर इन तीनो राज्यो में प्रतियोगिता होने लगी और अंत में नद-वर्धन के समय में मगघ पूर्या विजयी हुन्ना 📜 🕏 पूर्

सन् ४५० के लगभग एक खायी सार्वभौम की स्थापना

<sup>\*</sup> ई॰ पू॰ ७०॰ के लगभग । जायसवाल J. B O. R. S ४, पृ॰ २६।

<sup>†</sup> पहले वीतिहोत्रों के ऋषीन और तब प्रद्योतों के ऋषीन।

<sup>‡</sup> जायसवाल J. B. O. R. S, १८७. १०७ /

हुई । सौ वर्ष बाद मगघ के शूद्ध सम्राट् ने प्राचीन राजवशों का नाम इतिहास के पृष्ठों पर से मिटा दिया (६३६२)। एक पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी मारत में एक-छुत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। हिंदू इतिहास-लेखकों ने इसे एक नए युग का आरम माना।

ईसा पूर्व ६००-४५० में लोगों में यह प्रश्न उसस होने लगा कि पुराने राजवशों को क्या जीवित रहने दिया जाय दें स्थानों पर—एक ता अवती में और दूसरे मगध में—सबसे पहले प्राचीन राजवशों के अधिकार छीने गये। एक राजनीतिक विचारक ने इस सबध का एक सिद्धात ही बना डाला कि जा राजवंश दुर्व ल और हीन हो गये हो, उनके राज्यों पर अधिकार कर लेना कर्चव्य है #। ऐसा

<sup>#</sup> मिलाओं कौटिल्य कत अर्थशास्त्र ५.६. ९५, पृ० २५३-५४ में मारद्वाज का उद्धरण जिसका कौटिल्य ने खंडन किया है। कौटिल्य ने कहा है कि यह प्रणाली नीति-विरुद्ध है। इसमें वास्तव में केवल मंत्रियों का ही शासन होता है; और इसमें सबसे बड़ा भय प्रजा द्वारा दहित होने का है।

भारद्वाज हृदयशूत्य श्रीर उग्र लेखक था। उसका श्रमली नाम कणिक था। महामारत के श्रनुसार उसने

जान पड़ता है कि प्राचीन राजवशो का आपसे आप अत हो गया और वे अपने कर्त्तव्य-पथ से हट गए।

§ ३६५. इस प्रकार के हिंदू-साम्राज्यवाद को चकवर्ती
प्रणाली भी कहते थे। इसके संबंध में कहा गया है कि
यह एक ऐसा त्रेत्र है, जिसमें साम्राज्यचक्रवर्ती
चक्र ग्रवाधित रूप से चल सकता है।
इस विचार का मूल ग्राधार भी वही सीमाजन्य है। पहले ते।
इसकी व्याख्या ग्रा-समुद्र कहकर की जाती थी; पर ग्रव
इसकी नई व्याख्या में यह कहा जाने लगा कि जो राज्य
कन्याकुमारी से काश्मीर तक हो, वह चक्रवर्ती राज्य है ।।
चक्रवर्ती राज्य का विचार लोगों में ई० पू० ५७० या
कदाचित इससे भी कुछ पहले से फैल रहा था। बुद्ध ने

पश्चिमी भारत के एक सीवीर राजा को राजनीति का उपदेश किया था। गोविंदराज ने रामायस स्रयो० का० १००। ३६ में उसकी नीति को "वक" कहा है।

# श्रर्थशास्त्र पृ० ३३८. देश: पृथिवी । तस्या हिमवत्समुद्रात्रमुदीचीन योजनसहस्रपरिमाण्मित्र्यक् चक्रवर्ति-च्चेत्रम् । श्रर्थात्—''सारी भूमि या मारत देश है । उसमे हिमालय से समुद्र तक सीधे उत्तर-दिच्ण एक हजार योजन में चक्रवर्ती चेत्र है ।" जो श्रपने धार्मिक साम्राज्य का नामकरण "धर्मचक" किया था, वह राजनीतिक परिमाण के श्रनुसार ही किया था। ई० पू० ६०० ५०० मे पूर्वी मारत के हिंदू यही कहते थे कि विजय करो, विजय करो, केवल विजय करो श्रीर उस विजय से एकता उत्पन्न करो। महातमा बुद्ध उस समय श्रपने श्रापको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे; श्रीर जैन-धर्म के प्रवर्तक महावीर श्रपने श्राप को श्रपने समय का जिन या विजेता कहते थे। जिस प्रकार मुगल काल में धार्मिक श्रीर राजनीतिक दोनो चेत्रों में "वादशाही" कायम करने की धुन थी, उसी प्रकार उससे दो हजार वर्ष पहले भी लोग धार्मिक तथा राजनीतिक दोनो चेत्रों में विजय प्राप्त करके समस्त मारत मे एकता स्थापित करने की ही चिंता करते थे।

इसमें केवल एकता की भावना ही ऐसी थी जिससे इतिहासकार सहमत हो सकते थे। इसके सिवा उस प्रणालों में श्रोर कोई ऐसा तत्त्व नहीं था जो देश के अनुभव को पसद हो सकता। इस प्रणाली का उद्देश्य यही था कि विकट बल सम्पादित किया जाय, पर वह बल मादक द्रव्यों से उत्पन्न होनेवाले श्रस्थायी श्रोर कृत्रिम बल के समान या। श्रत में उसका परिणाम यही हो सकता था कि सुस्ती श्रोर थकावट से श्रादमी गिर पडे। यह प्रणाली कभी सर्वमान्य नहीं हुई थी। धर्मशास्त्र श्रोर राजनीतिक विचारक लोग फिर उसी पुरानी संघात्मक श्रोर श्राधिपत्य प्रणाली के श्रादशों की प्रशासा करने लगे। वे कहने लगे कि श्रलग श्रलग छोटे राज्यों की जीवित रहने का श्रिषकार है \*।

े ३६६. मगघ साम्राज्य की एक वड़ी विशिष्टता यह
यी कि उसमे समस्त ऋषिकार एक केंद्र मे आकर स्थापित
हो गया था। न्याय का कार्य राजा
या राज्य के हाथ में चला गया था;
और यहाँ तक कि कानून या धर्म भी उसी के हाथ में चला
गया था। गाँवो का शासन भी राजकीय ऋषिकारियो
के हाथ में हो गया था। सव जहाज भी राज्य के ही होते
थे और राज्य से ही लोगो की मिलते थे। केवल ऋच्छी
वातें ही राजा के हाथ में नहीं आ गई थीं, विलक्त बुरी वातो
पर भी राज्य का ऋषिकार या शासन हो गया था। वेश्याएँ
एक राजकीय विभाग के ऋषीन कर दी गई थीं, द्यूत-कीड़ा

निष्णु ३. ४७-५८ । राजा परपुरावाप्तौ तु तत्र
 तत्कुलीनमिमिपिञ्चेत् । न राजकुलमुञ्छिन्द्यात् । साथ ही
 देखेा मनु ७. २०२.

<sup>ाँ</sup> त्रार्थशास्त्र पृ॰ १५० घर्मश्च व्यवहारश्च चरित्र राजशासनम्।

या ते। सरकारी इमारतो में होती थी या उन इमारतो में होती थी, जिनके लिये सरकार से अधिकार-पत्र या लाइसेन्स मिलता था; और मोंजनालय तथा मद्य की दूकाने भी राजकीय विभाग के अधीन हो गईं थीं। खानो पर भी राज्य का पूरा पूरा अधिकार हो गया था, बल्कि यदि हम उस समय की माषा में कहें, तो वे "एक-मुख" कर दी गई थीं। अर्थात् उनसे जो कुछ निकलता था, वह एक ही द्वार से बाहर निकलकर सर्वसाधारण तक पहुँचता था। इनमें से कुछ व्यवस्थाएँ तो लाभदायक थीं और कुछ हानिकारियी थीं।

इस प्रकार का केंद्रोकरण हिंदू जाति की प्रकृति के विरुद्ध था। बुद्ध ने अपना साम्राज्य अवश्य स्थापित किया था, परतु उस साम्राज्य में लोगों का स्वराज्य था, श्रीर इसी लिये वह साम्राज्य फला फूला था। इसके विपरीत मगध के साम्राज्य में देश की आतमा मानो साम्राज्य सिंहासन के चारों ओर जकडकर बॉध दी गई थी; और इसी लिये वह साम्राज्य सफल नहीं हुआ।

§ ३६७. इसके उपरात जिस प्रणाली की परीचा या
प्रयोग किया गया, वह मानो दोनो के बीच की समसौते की
प्रणाली थी। गुप्त साम्राज्य में कुछ,
समसौते की थोडे से छोटे छोटे राज्य श्राधीनता मे
साम्राज्य-प्रणाली
रहने दिए गए थे, पर न तो वह
साम्राज्य शुद्ध संघारमक प्रणाली का या श्रीर न वह निम्न

केटि की आधिपत्य प्रणाखी का ही था; बल्कि वास्तव में वह एक बहुत बडा एकराज राज्य था। वास्तविक सघात्मक प्रणाखी वही हो सकती थी, जिसमें सब राज्यों के साथ समान व्यवहार हाता; और अभी उस प्रणाखी की स्थापना होने को बाकी थी।

§ ३६८. हमारे राष्ट्र-सघटन से सबध रखनेवाली बातो के आध्ययन के लिये दूसरे अार तीसरे साम्राज्य केवल बढ़े बढ़े एकराज राज्य ही है। शाति और युद्ध के भेद से समय समय पर उन साम्राज्यों की अधीनस्य सस्थाओं का बल घटता-बढ़ता रहा होगा। युद्ध या आपित-काल में वे संस्थाएँ कुछ दुव ल हो गई होगी और शाति काल में कुछ बलवान् हो गई होगी। पर फिर भी सर्वेप्रिय प्रणालियाँ उस समय भी प्रचलित ही थी।

म गुप्तो के साम्राज्य ।
 † हर्ष, मौखिरया तथा श्रीरो के साम्राज्य ।

## अद्तीसवाँ प्रकर्ण

## हिंदू राज्यतंत्र का पुनः स्थापन

\$ ३६६, ई० सन् ७०० के बाद का समय अधकार-मय है और उसमे हिंदू-राज्यतत्र छिन्न-मिन्न हो गया था। उसकी सर्विषय संस्थाओं का अत हो गया था और हिंदुओं की परंपरा से आई हुई सब बातें मिटने लगी थीं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इसके कारणों का अनुसंघान अभी तक नहीं हो सका है।

§ ३७०. परतु फिर जब शिवाजी और सिक्लो के समय में हिंदू राज्यतत्र की पुनः स्थापना हुई तब सिक्लो की नीति विफल हुई। उनकी विफलता का कारण यह था कि वे अपने देश की प्राचीन बाता के साथ अपना संब व स्थापित न कर सके थे। जो प्रणाली उनके आस-पास चारो ओर प्रचलित थी, उसी का अनुकरण उन्होंने मी किया; और ऐसा शासन स्थापित किया जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सब कुछ कक्षी वर्षा होता था। गुरु

ता थी, परतु पौरजानपद संस्था नहीं थी। पर इस वात के लिये उनका श्रेय अवश्य मानना चाहिए कि आधुनिक समय में सबसे पहले उन्हों की समक्त में यह बात आई थी कि हमारे पूर्वजो ने बुद्धिमत्तापूर्वक अनुभव करके यह स्थिर किया था कि एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए और ऐसा शासन हमारे शास्त्रों के भावों के विरुद्ध है। उनमें श्रुटि यही थी कि अपने देश के राष्ट्र-सघटन सबंधी इतिहास से वे नितात अपरिचित और अधकार में थे; और वह अधकार ऐसा था, जिसे हम तीन शताब्दियों के बाद भी पूरी तरह से दूर नहीं कर सके हैं।

#### चन्तालीसवाँ शकरण

#### उपसंहार

§ ३७१. यह उस राज्य-तत्र का सिद्धात विवेचन है, वास्तव में बहुत ही सिद्धात विवेचन है, जो इतिहास में स्वतंत्रतापूर्वक कम से कम तीस शताब्दियों तक चला था\*; श्रीर ससार के श्रव तक के जितने राज्यतत्र शात है, उन सबकी श्रपेद्धा इसके प्रचलन का समय बहुत श्रिषक श्रीर

<sup>\*</sup> कुछ ऐसे सिक्के भी पाए गए हैं जिन्हें हिंदू सिक्कों के परम सुयोग्य श्रालोचक सर एलेक्जेंडर कर्निंघम ने प्रायः हैंसा पूर्व १००० वर्ष का वतलाया है। पुराणो श्रीर खारवेल के शिलालेख (J. B. O. R. S. ३, ९० ४३६-३७) से स्चित होता है कि महाभारत का समय ईसा पूर्व १४२५ या। ई० पू० ३१० में मेगास्थिनीज ने देखा या कि हिंदू लोग श्रारंभिक समय से चद्रगुप्त के समय तक होनेवाले राजाश्रो की सख्या १५४ बतलाया करते थे।

विस्तृत है। समव है कि वैविलोन इसकी अपेत्वा कुछ, अौर शताब्दियो तक जीवित रहता, पर अमाग्यवश अव उसका अस्तित्व ही नहीं रह गया है। इसके विपरीत मारत का अस्तित्व अभी तक बना है । और इस विषय में एक चीन का नागरिक राज्यतत्र ही ऐसा है, जो भारत की बराबरी कर सकता है।

§ ३७२. किसी° राज्यतत्र की उपयोगिता श्रौर उपयुक्तता का प्रमाण यही है कि वह श्रिष्ठिक समय तक जीवित रहकर विकसित हो सके श्रौर मानव-जाति के कल्याण तथा संस्कृति के संवर्धन में सहायक हो। यदि इस दृष्टि से हिंदू-राज्यतत्र की परीचा की जाय, तो वह बहुत ही सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होगा।

§ ३७३. हिंदुश्रो ने राष्ट्र-संघटन के देश मे जो उन्नति की थी, संभवतः उसकी बराबरी श्रीर कोई जाति नहीं कर सकी है; उससे श्रिधक उन्नति करके उससे श्रागे बढ़ जाना तो बहुत दूर की बात है। साथ ही हिंदुश्रो के संबंध मे सब से बड़ी एक श्रीर बात यह है कि वे श्रभी तक नष्ट या मृत नहीं हुए है। वे कुछ ऐसे निश्चित विचारो श्रीर उद्देश्यो को श्रपने मन मे लिए हुए श्रव तक जीवित हैं, जिन्हें देखते हुए एक बड़े इतिहासवेता (डंकर) ने कहा है कि वे इतने दृढ़ श्रीर चिमड़े हैं कि मुक मले ही जायँ, पर दूट नहीं सकते। उनके राज्यतंत्र का खर्ण-युग भूत काल के उदर मे नहीं चला गया है, बिल श्रमी
भिवष्य के गर्म में हैं। उसका श्राधिनक इतिहास सत्रहवी
शताब्दी से श्रारम होता है, जब कि वैक्णव सप्रदाय ने
सब मनुत्यों की समानता का उपदेश श्रारम किया था,
जब कि प्राचीन भारत के श्रस्पृश्य श्रुद्ध ने ब्राह्मण के
कषे से कंषा मिलाकर घर्मोपदेश किया था, (श्रीर उस
ब्राह्मण ने भी उस श्रुद्ध का स्वागत करते हुए उसे उत्साहित
किया था), जब कि हिंदुश्रों के देवताश्रों का पहले पहल एक
मुसलमान द्वारा रची हुई कितताश्रों का पाठ करके पूजन
होने लगा था , जब कि रामदास ने इस बात की घोषणा की
थी कि मनुष्य का शरीर स्वाधीन है श्रीर वह सहसा पराधीन
नहीं हो सकता , श्रीर जब कि एक-राज्य स्थापित करने के
प्रयक्त में ब्राह्मण ने श्रुद्ध का नेतृत्व स्वीकृत किया था।

<sup>#</sup> तब से श्रब तक बराबर वैष्णानों के मिंदरों में संध्या समय रसखान के संवैद गाए जाते हैं। इसके साथ गालिब के उस विचार का मिलान होना चाहिए जिसमें उसने यह कामना प्रकट की है कि हिंदू लोग काबे में कब्रो में गांडे जाय श्रीर मुसलमानों की दाह-किया काशी में हो।

<sup>†</sup> नरदेह हा स्वाधीन । सहसा न ह्वे पराधीन ।। दास-वोध १. १०. २५ ।

§ ३७४. हिंदुक्रों का सुधार-काल क्रा रहा है। पर साथ ही उससे अधिक प्रवल एक क्रीर शक्ति भी क्रा रही है। वह काफिरों का विचार या युरोपवालों का "मनुष्यत्न" है। यह एक ब्रद्धुत स्थोग है कि प्राचीन काल में जिस जाति ने राष्ट्र-स्वयन सबंधी उच्चतम विचारों का विकास किया था, उस जाति का संबंध ब्राधुनिक काल के राष्ट्र-संवयन संबंधी सबसे बढ़े राज्यतत्र के साथ हो रहा है। यह सबंध विद्युत् शक्ति उत्यन्न करनेवाला है। यह जाति के प्राण् भी ले सकता है श्रीर उसमें नवीन जीवन का संचार भी कर सकता है श्रीर उसमें नवीन जीवन

<sup>#</sup> जिस समय लोगों के मन में विजित या पराजित होने का विचार श्राता है, उस समय प्रायः लोग बहुत ही श्रविचार से काम लेते हैं श्रीर युक्ति श्रथवा तर्क से काम न लेकर बहुत ही हतोत्साह हों जाते हैं। पर 'पराजय" केवल नवीन विचारों श्रीर नवीन जीवन प्रहण् करने का एक ढंग ही है। ऐसा कीन सा बहा श्राधुनिक समाज है. जो कमी पराजित न हुआ हो । यदि डेन श्रीर नार्मन लोग इंग्लैंड मे जाकर विजय प्राप्त न करते, तो इंग्लैंड श्रीर भी बहुत दिनो तक श्रपनी उसी श्रारंभिक श्रीर श्रसभ्य श्रवस्था मे पडा रहता। यदि फास श्रीर श्रास्ट्रिया के निवासी जर्मनी

सोचा है \* , संभावना इसी बात की जान पड़ती है कि जाति में नवीन जीवन का सचार होगा; श्रीर हिंदू स्वभावतः इसी बात की श्राशा भी करेगे ।

§ २७५. राष्ट्र-संघटन संबंधी श्रयवा सामाजिक उन्नति का किसी एक विशिष्ट जाति ने कोई ठीका नहीं ले लिया

श्रीर इटली में जाकर श्रपना प्रमुख न स्थापित करते, तो यूरोप में उन देशों की भी वही श्रवस्था है। तो जो इस समय भारत मे राजपूताने या काठियावाइ की है। यदि मुसल-मान लोग श्राकर भारत पर श्राक्रमण न करते, तो भारत की भी इस समय वही श्रवस्था होती जो स्थाम, लंका या केरिया की है।

\* "इस (चिमडेपन )से उन्हों (हिंदुश्रों) ने श्रपना एक बहुमूल्य गुण बचा रखा है; श्रीर वह गुण उच्च मानसिक सफलताएँ प्राप्त करने की वह प्रवृत्ति है जो उनके समस्त इतिहास में बराबर पाई जाती है। सर्वोत्कृष्ट भारतवासियों के दृदय में उनके इस बहुमूल्य गुण का कोष श्रभी तक सजीव तथा सबल रूप में वर्त्त मान है; श्रीर इससे मी श्रिधिक निश्चयपूर्वक यह जान पडता है कि श्रागे चलकर उनका भविष्य श्रीर भी श्रिधिक उत्तम तथा प्रकाशमान होगा।" इंकर कृत History of Antiquity, (१८५२-५७) खड ४; प्रकरण १०।

है। श्रौर जातियाँ भी इस प्रकार की उन्नति कर सकती है। श्राज कल कुछ श्रोछी बुद्धि के लोग यह कहा करते हैं कि कुछ जातियों में राजनीतिक महत्ता स्वामाविक श्रीर जन्मसिद्ध हुआ करती है; पर इम ऐसी वातो पर विश्वास करनेवाले नहीं हैं। यह भी उसी प्रकार का निराधार श्रीर मिथ्या विश्वास है, जिस प्रकार का रपेन के निवासिया का यह मिथ्या विश्वास है कि राजकुल तथा दूसरे उन्न कुलो के लोगो का रक्त नोला होता है। राजनीतिक श्रीर राष्ट्र-सघटन संबंधी विकास में नीले रक्त या इसी प्रकार के और किसी पदार्थ की स्नावश्यकता नहीं होती। राजनीतिक स्नौर राष्ट्र-संघटन संबंधी उन्नति केवल परिस्थितियो श्रीर मानव शक्तियों से ही होती है। श्रीर फिर यदि यह भी मान क्रिया जाय कि राजकीय विषया में उन्नति करने के लिये रक के नीले होने की डी आवश्यकता होती है, तो भी हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह नीला रक्त हिंदुओं की रगो में वर्तमान है।

## परिशिष्ट (घ)

# दूसरे खंड के अविरिक्त नोट (१६२४)

पृ० १३२ — श्रेशी या नगर का प्रधान।

गुप्त काल में छेंग्रे-छेंग्रेट प्रातों की जो राजधानियाँ होती थीं (जिन्हें अधिष्ठान कहते थे), उनमें भी अधी हुआ करते थे। Epigraphia Indica १५. १३० में कोटि नामक नगर के नगर-अधी का उल्लेख है, जो नगर कुमारगुप्त के समय में बंगाल प्रात में था। उसके नाम के पहले प्रतिष्ठासूचक "आर्थ" शब्द दिया है (पृ॰ १४२); और वह जिले के शासन के प्रकरण में जिले के अधिकारी के साथ रखा गया है।

साय ही मिलाओ रहीस डेनिड्स कृत Buddhist India ए० ६६-६७, जिसमें "जेट्ठका" श्रीर "पमुखा" ( ज्येष्ठक श्रीर प्रमुख) का उल्लेख है श्रीर जो नगर के प्रमुख या प्रधान थे। वहीं महासेट्ठी का भी उल्लेख है जो सब श्रेष्ठियों का प्रधान या शिल्पियों की श्रेष्यियों का प्रधान होता था।

पृ॰ २४१—प्रतिनिधि । क्या इस बात की भी सभावना है कि वह प्रजा का प्रतिनिधि होता था !

पृ० २५४-५५—पौर-जानपद 'प्रौर मत्रि-परिषद् । गुप्त काल में जिलों का शासन श्रौर स्थानिक प्रतिनिधि-गुप्त काल में जिलो के शासन की जा व्यवस्था थी, उससे इस विषय पर कुछ कुछ प्रकाश पडता है। बगाल के दीनाजपुर जिले में दामोदरपुर के जा ताम्रलेख मिले थे (Epigraphia Indica १५. पु॰ ११३-१४५.), उनसे प्रमाणित होता है कि जिले के प्रधान श्रधिकारी ने [ जो उन दिनो विषयपित या विषय श्रायुक्तक कहलाता था, श्रीर जा स्वयं सम्राट्दारा नियुक्त वंगाल प्रात के (पु इवर्धन भुक्ति ) प्रधान शासक या गवर्नर (उपरिक् ) द्वारा नियुक्त हुन्ना था ] नगर के प्रधान ( नगर-श्रेश्री ) व्यापारिया के प्रधान और बड़े ( प्रथम ) कुलिक, ( नगर न्यायाधीश ) श्रीर नगर के बड़े रिजस्ट्रार (प्रथम कायस्थ ) के साथ मिलकर (सन्यवहरित ) जमीन के व दोवस्त किए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जिले की व्यवस्था में उस स्थान के निवासियों के प्रतिनिधि लोग सरकार द्वारा नियुक्त जिले के प्रधान अधिकारी के साथ मिलकर काम करते ये। इस बात का बहुत ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिले का शासनाधिकार ( अधिष्ठानाधिकरण ) राजकर्मचारी के साथ साथ पौर सस्था के सार्वजिनक

श्रिविकारिया के हाथ में भी होता था। उसमें लिखा है— नियुक्तककुमारामात्य। वेत्रवर्मीण श्रिविष्ठानाधिकरण्म च नगरश्रेष्ठि (इत्यादि ) पुरोगे सन्यवहरति (पृ० १३३ )

इसी प्रकार बहुत समव है कि राज्य के शासन में भी इसी प्रया की पुनरावृत्ति होती रही हो।

पृ० २००-महत्तराः।

देखो Indian Antiquary १०. २१३ श्रौर Epigraphia Indica १५, ए० १३६ मे महत्तरो का उल्लेख। दामोदरपुर के ताम्रलेख (Epigraphia Indica १५-३६) से सूचित होता है कि महत्तर श्रौर दूखरे श्रष्टकुल श्रिषकरण मिलकर जमीन का व दोवस्त करते हैं श्रौर प्रातीय शासक या गवर्नर के। उसकी सूचना देते हैं। इसका उक्त श्रंथ के ए० १३३ के उस उल्लेख से मिलान करो जिससे सूचित होता है कि श्रेष्ठी, कुलिक श्रौर कायस्य श्रादि जिले के सरकारी श्रिषकारी के साथ मिलकर यही काम करते हैं। वहाँ महत्तर प्रात के किसी श्रौर भीतरी नगर से सूचना मेजता है।

# शब्दानुक्रमणिका

ग्र

त्रग—११२. त्रतपाल—२६२. त्रतपा सभा—२५१ त्रतपा सभा—२५१ त्रतपासक—२६१. त्रक्ष –१४२. त्रक्षपटल—२६. त्रक्षपाला—२०. त्रावाप—२६;३०;३२. त्रावाप—२६;५०. त्रावापत्रातु—२१०. त्राविकारी—२५५. त्राविकारी—२५५. त्राविकारी—२५५.

श्रिषष्ठानाधिकरण्—४०७. ग्रघीनता-स्वीकृति---६० ग्रनाथपिडक--३११ ३११. ₹१३. त्रानुग्रह—-१७७; १७८ ; १७२; १८६; २५३. श्रनसंयान--२९२. श्रपरार्क--१२३. श्रबू जैद--१८२. ग्रमिषेक -५६. -पुरोहित के द्वारा ५० श्रमिषेचन-४०, ४१. श्रमिषेचनीय---२४. श्रमिहार—२५३; २८५ ग्रमारय---२४२. २४५. २४६: २६३, २६४.

श्रराजक (शासन-प्रणाली)- श्रायात-कर- ३३६. ₹, १००. श्रर्थसचयकर्ता---२४६. श्रावन्ति--२८४, २८७. त्र्रावंती—३६०: ३६१. त्र्राविद्—४४; ४५; ४८, श्रशोक-२६; ९३; ६४, श्रासदी-४१; ४८ ह्न; ११२; १३३, १६६; १८३; २२३; २२५; इद्र--३७, ५०; २५४. रप्रः रप्रः २७६: रदर. ग्रश्वघोष --६८. श्रश्चपति--६६. श्रश्चिन-१६. श्रष्टकुल -४०८. अष्ट प्रधान---२४०: २४१:

श्रसर—५. श्रसेसर—२७७; २८०.

₹९८.

श्राकर (खाने)—३४७. श्राघिपत्य-४७; ३८४; -वैदिक सिद्धात ५. ₹८५; ₹८७; ₹६४.

श्रा

श्रार्थक--- ८६.

£

२३२; २३४; २४३, इद्र-कृत्य-४५,४६,२२८. उजेनिय (सिक्के ) —१४८.

उज्जियिनी-१६६.

उत्तराधिकार—६८ उपमंत्री-- २६०.

उपशासक —२७८. उमयमेव (सम्राट् )—४.

उशनस्—२३७; ३२७.

U

एक-मुख - ३६५ एकराजतंत्र - २, ५.

—की उत्पत्ति ५,

--- निर्वाचन से आरम ६.

एकराजता — कुमार---२६६. —की विशेषता ३७६. क्रमारगुप्त-YoE. कुमारामात्य--२६०. एकराज्य--—सीमा-पर श्रौर सीमित कुर-५१. 220. कुरुतेत्र---३. एरन (सिक्के)—१४८. कुल (शासन-प्रणाली)— ऐ १२१. ऐन्द्रवाक (जानपद)-१११. कुल-सघ-१२१. कुलिक--२०२, ४०७; 斩 ककद - १२. YOE. कियाक—दे० "भारद्वाज"। इब्या-७३; २१० कृष्ण द्वैपायन-१८६ कर--लेने का अधिकारी १२. वेद्रीकरण-३६४ कर्मात--३४६. कैविसेस-३०% कायस्य--४०७: ४०८ कोशश्च--३६० कारागार श्रिधिकृत—२६३. कौटिल्य—२१७, ३२२; कामातिक--- २६१. ३२३: ३३१. कालिदास — ९५: ९६. क्र - - - -काशी-कोशल-११२. चति-पृत्ति-१८८: १८६. कुक्कुटाराम--- २३४. चत्र---३२: ४c क्र्याल--१२७.१६४; २३५; ₹४₹. खादन-- ३३३.

खारवेल--२: ६६. ६२: ३२, ३३; ६१; ६३: £3. £8: **१**१८: १२६; ७२, १६१. ग्रामवृद्ध---१३६. ३६५: ४००. ग्रामसंघ--१२२. खालिमपुर--७६. ग ਚ चदनदास --१६६: १६७. गढ - ११५. गग्--१६८, १६६; २५०; चद्रगुप्त--२४६; २५०; २५२: २७३. ३२२, ३२३; ३३१, गर्या-पत्ति-१९५: १६६. ३⊏३. गहपति--१६३. चक्रपालित-१६३. गाईपत्य--३६. चक्रवर्ती--३६२. गालिब-४०२. चात्रत-३८६. गिद्ध---१६, १७. ল जन-दे॰ 'विश्' — राजसूचक चिह्न १७ गोएस्केन-३१५ जनक---४. गोत्र-ऋषि-- २०८ जनपद---११३; ११४. गोपाल-१२ जरासध--४; ३८८; ३८६. गोवर्द्धननगर---१४६: १४७. जल-सग्रह---३८. गोविदसिंह (गुरु)—३६८. जाति — ५१: ११६: १२०. गोविकर्ता-३०: ३२. जाति-संघ--१२१; १२२. जानपद- ७६, १०६; ११०, ग्राम--१३१.

११५. ११७. ११८;

ग्रामगी--१३, १५; २८;

१२०; १३२; १३३; दुर्ग--११४;११५;१३१. १४५. **१३**२.

—समा का उदय ११४. दुर्गपाल — २६२ द्त-रे३६, २४८, २५०, जानराज्य — ३८६ 🛊 ३८७. २७०, २६३. ज्स-- २१४. जेत-३११: ३१३. द्तक---२६७, ज्यूरी--३०५; ३१६ देश-१२२; १२३. ज्येष्ठक-४०६. — ग्रय्यच् १२३

-समा १२३.

त तत्त्वशिला--१६४, १६६; देश सघ--१२१; १२४. देश-स्थित--र०४. २१४, २४४. दोजक ( सिक्के )--१४८. तिष्यरिचता—१२७, १⊏३. तीर्थं — रप्रह, २६०; २८०. दौवारिक — रप्र७.

द

दड-- १०७. दंडनायक—२६०, २६४. द्डनायक कुमारामात्य -२६०. दंडपाल- २६२. दशरथ (ऐच्वाक)— ११६; .388 दशरथ ( मौर्य )—६३.

धर्म - दे॰ 'दह" धर्मपति—३७. धर्म-परिषद्---१४० धर्मपाल-७६; १५६ घर्माघिकारी—३८; ३१७, 388. धर्माध्यत्त् --- २६४.

धौम्य---७३.

त

नंद---२१४: ३३१. नंदवर्धन--३६०.

नगर---११४, ११५; १३१;

१४५.

नगर-मजिस्ट्रेट-१३९.

नगर-वृद्ध--१३३.

नागदशक—८९; ३७६.

नागरक-१३९; १४०; १४१.

नागरिक राज्य-३७८.

नागिंदह--२६७.

नारद--रे१०.

निगम---११४: ११५.

निश्चय--

—राज्य का रूप २७४.

नेचियक-१६३.

नैगम--११७; १४३; १४४; पुर-कायस्थ--१३५.

१४५; १९८; २००.

प

पहित-३१५, ३१६; ३१७,

₹१८.

पंडितामात्य - २३६.

पर्ग-६. ७.

-- का सिद्धात ६.

पग्रेश्वर--७४

परिच्छद-- २५६.

परिवृत्ति-- २७.

परिसा-- २२४.

परिहार--१७९.

परीचित-१९.

पर्या-दे॰ "मिखा"।

पॉरा (खेल )--६४.

पाटलिपुत्र-१३८: १४१.

पारमेष्ठय-४७; ३८४.

पार्थियन--६६.

पालक-- ५९: ३७६.

पालागल--३१: ३२.

प्र-११४; ११४; १४३

परोहित-२५; ३१; ३२;

प्रदः ६१, २३६; २४६;

२४७, २७१.

--द्वारा श्रिभिषेक--५०.

पुष्यभित्र-- दश् ६५; ६६; पौर-नानपद--- मे राजनीतिक त्रिवाद ३२३. पुष्य राज्याभिषेक--७५. १५६. -- श्रौर मत्री की नियुक्ति पुग--१२७. १६२. पृश्च--दर; दय -- श्रीर प्रातीय सरकार प्रथ्वी--**१६**४. --की अनुमति ३५. -- ऋोर कर १६७. —को नमस्कार ५८. —से करो की भिचा —की श्रधीनता ६१. १६८ पृथ्वीदान-३५५. ---राजकीय भाषया १७१. पेशवा--२४१, २४२. ---के तीन अग १ <sup>६</sup>६ पीर-७२, ७६; १०६, --श्रीर श्रानुप्रह १७७. ११म, १२६, १३०, -- यज की स्वाकृति १८१. १३२; १३४; १४४. --- राज्य के साथ कार्य —का सघटन १६४. १८२. पौर-जानपद----- के राजनीतिक कार्य ---राज्य पर प्रमाव १८%. --श्रोर ऋण १८७. १५०. --का सघटन १६२. --- ग्रौर सिक्कों की ढलाई - के धर्म २०२. १५१

—राष्ट्र-सघटन के कार्य

१५१,

--- ऋौर मित्र-परिषद् २५५.

--- जिलो का शासन ४०७.

पौर-लेखक---१३५. प्रदेषा---२६१; २६३. पौर-वृद्ध -- १३३; १४०, प्रधान-- २३६. १५७. प्रमुखक--४०६. पौराखिक---२७. प्रशास्ता---१६१, २६३. प्रकृति—१२६; २५५,२५७; प्राइविवाक---२३६; २६१; र्पूद. र६३; २७०; ३१५; प्रयहा---२५६. ३१६: ३२०. प्रजातत्र---३. प्रचय---३२३. बर्बर--६५. प्रतिज्ञा—४६; ४७, ४८, बलधी-- ३२२. 98. बलाधिकत-- २६५. —का अनुपम रूप ७८, वाग्य—८८, —का इतिहास ७९. बुद्ध—८; ११२; १६२. — की मीमांसा द्य. २१०, ३११; ३१२, —जीवन पर प्रमाव ८७; ३६३, 55. बृहद्रय--- ८६; ११० ३८८; —मध्ययुग तथा परवर्ती ३६०. काल में ६० बृहस्पति--३६: १२२. —का धार्मिक स्वरूप बैबिलोन—४०१. .03 बीघायन--५१: ६८. प्रतिनिधि — २३६; २७१, ब्रह्मग्य—४६. 80G. ब्राह्मरा---६१, ६३.

ब्राह्मण--श्रीर कर ५२ Ħ मट्ट भास्कर—-२६, ५३. भरत ( ऐद्वाक )--१३०; १५४, १६८, २९२. भरत ( जाति)—४८, ५१, 280. भागवृह—२६; ३२. भारद्वाज-२५१; २७८, -के प्रस्तावो की 798: 370: 388. भीष्म—८१: ३७५ म्गु-११८, १३७; १४३. भृत्य--१६१. भूस्वाभित्व--३४०. —का हिंदू सिद्धात ३४८. मत्री—

मोज्य-४७. भौम --७७

Ħ मंत्रप्रह—२५१; २५३. मत्रघर—२५१; २५४. मंत्रि परिषद्—२२२. —का मूल २२२.

मत्रि-परिषद्----

--श्रीर राजा २२६.

-- ग्रीर राजा का वित्त-दान २३१

-का इतिहास २३२.

-सदस्या की संख्या २३७

-- का कार्य-क्रम २६६.

-का सब्टन रेपू४.

त्रालोचना---२७३

—में वर्णों का प्रतिनि-घित्व २६३.

—श्रीर स्थानिक प्रति-निधि ४०७.

—का मूल ३४.

—( ग्रहविमाग ) २३६; २४५; २६१.

- के तीन वर्ग २६४:

मगघ-४; ११२, ३४१; ३६ ०; ३६४; ३६५.

मिण्-१३; १४. -

मणिदाता--३१ मन्-वैवस्वत--१००; १६१. मुद्रा--१२५ महत्तर--१२५, २००: ¥05. महाकुमारामात्य---१६० महादंडनायक-२४६, २६६. 788; 7EY. महापद्म -- ३८७, महाप्रधान---३६० महाबलाधिकत-२६५. महाभूमि---३५६ महामात्र---२४४ महामात्य र५६. महाराज्य - ४७: ३८४: ३८५. महारानी---२६६. महावीर-- ३६३. महाशाल-३०३. महासंघिविग्रहिक---२६० महासेडी--४०६. महिषी- २५. माडलिक— १२०. माघवाचार्य--३५५. रसखान--४०२.

मित्र---३७, ४१. मेगास्थनीज-२; ३. ३०; ११२; १३८; १६६, १६७, ३८२. ४०० मैक्डानल-३६४. मैनेहर---६८ मौखरी--३६६. मौर्य-३८; १०५; १३६ य यव-मद्य---१६ यशस्कर - ३०८. युधिष्ठिर--७१; ७२; ७३, ٣٤. + Y6: युवराज--- २४२; २५०: २६१. ₹ रत इवि---२४; २५; ३३. रती-१४, २४; २५; ३१; इइ: ३४, ६४; ७१; २३३: ३२४.

राजकर---३२१.

---राजा का वेतन था

324.

—का दैवी सिद्धात ३२६. —की "श्रद्धमता"२७३.

---के नियम ३३०

राजकर्त्ता---१३: १५. ३१.

३२: ३४: २२३, २२४,

२२५.

राजव्मार---१४२.

राजगृह-- ३१२

राजत्य- २५: ३२:४१.

राजपद--4 ६.

राजमाता— २६६.

राज-राष्ट्रमृत्—रे६८ राजसूय---२२; २३, २६;

3 = 4

राजा--

--- निर्वाचन का -सिद्धात

-का निर्वाचन ६, १६. राज्यामिषेक-

---ग्राजन्म के लिये १५.

-दैवी मूल ६६.

राजा--

--का वेतन २६४.

---पर ग्रर्थ-दह ३००

--की स्थिति २६९

- के परिवार का वेतन

388

--- प्रजा का स्वामी ३७०

-पन सेवन या ३७१.

---की उपयोगिता ३७३.

राज़क--- २६, २२५, २५३

रद्रप्

राज्य (शासन-प्रणाली )-

Y'9.

---साम्राज्य-प्रगाली ३८४;

३८८.

—सममौता ३६५

—्थाती के रूप में ३७६ राज्यच्युति-१६,६६,७५.

-- के निश्चित कृत्य २१.

-- ब्राह्मण्-काल ४५.

राज्याभिषेक--लिच्छिवी- २१० -पुष्य ७५. व —के लिये त्रवख्या ६२. वशानुक्रमण्— ६८ —एक, दो या तीन वक्ता —३०७. पीढियो के लिये ६८,६६ वक--३६२. —परवर्त्ती काल मे ७१. वज्रसूची—६८. राज्यारोह्या—६३. वर्षा—३७, ४१, ४५, ६२. —की प्रतिज्ञा ४५. वर्ग-१४३: २४४ राघागुप्त---२३२; २३४, वर्गी---१४२. वशिष्ठ—५४; ६४, २१७. 325 रामचंद्र-७२; ११६; १३०; वाजपेय -- २२; २३, २६: ५६. १५४, १६८ वामदेव -- १८५; १८६; १८७, रामदास समर्थ-२१५, ४०२ २१७. राष्ट्र (जानपद)—१२४, वार्त्ता—३४२; ३४३. १२६, १३२, २५८. वावाता--२७. राष्ट्र-परिषद्—२५६ वासुदेव--१४२. च्द्र--३६; ३७ वाहक - २८. चद्रदामन् —८९; ६२, ६८; विंसेट स्मिथ—३६३; ३६४, १७०, १७६; १६०, ३६६. २३३, २३४ विक्रम-- ६२. विद्वरम---२१० ल

विदेह-४, १११.

लच्य--१२५

विनिश्चय--३१० विराज—६६. ८१. विल्क्स---३६३. विश्—१५, ११३. विशालाच---२५२. विषयपति--४०७ वेगा—८२; ८३, १०१, श्रेगी-मुख्य—१९८ 305. वैराज्य — ४७ वैशाली---२०१.

व्यास-१२४ व्रत (प्रतिज्ञा –४५, ४६;४७. श शपथ—दे॰ "प्रतिज्ञा" शाक्य- २१० शातवाइन — ३२२. शासक---२७८ शासन—२६७. शिल्प (राजकीय)--३४६. समा--१४६, ३०४, ३१९.

शिवाजी-६१,२१५;२४०. सम्य-२५५, २६२.

शिश्रपाल—३८६ शंग-- = ४ ६६. शुल्क (कर)—३३७. शून्यपाल-१६८, १६९ श्रावित---१४७. প্ৰবি—-৩६ बृद्ध ( ज्यूरी )---३०५. श्रेग्गी-११९,१२०,१२८ प्र श्रेष्ठी--२०२; ४०६; ४०८.

संगृहीता---२८: ३२. व्यावहारिक--- २६१; २६३. सघ-- १६५. सघात्मक (साम्राज्य)-४. संघि-विग्रहिक-- २४८.२७०. सप्रति—२४३. संविद् २०५. सस्यानक--१८४, १८५ सचिव-- २ ६. २४५. सजात-१७, ६३, ७२. सिन्नधाता -- रे २४९,२६१. समय--१२१,१२२,१२०३, सुमत्र ( श्रर्थमंत्री )--२०४: २०५. २३६; २४६. समाहत्ती- २८; २४८;२६१. सुराजत्व---१६७ समिति—६, २० १०९; सुनेमान—३८२. ११३; ११४. सुहृद् -- २५७ समुद्रगुत—२९५, ३८१. सूत—१४; २७; २५०. समृह--१२७, १२६. सेनानी--२५: ३२. सेनापति-२४६:२६१; २६२. सर्वमेघ--- रेर. सेल्यूकस--३२२. सविता--३६. साम--३६, ५०, ५१; ५४. सहाय--रपू६. साम्राज्य (शासन-प्रणाली)— सेामदेव—५५. सौत्रामिया—६६; ७०. ४, ४७;३**८**४. सावेंभीम-४७; ३८४; स्क द्गुत-१६३. स्थिति---२०४ ३८६; ३८७; ३६०. सिंहासनारोहण-४८. स्वयभू—८. २१३, २१४; २१८. स्वावश्य--७८; ३८४. सिक्ख-३९७. ह सीवा—२२०, हर्षवर्धन---रू, ३६६. इस्तिन् — २६७. चुदत्त—३११. -युदर्शन ताल--१७०, १७१, हुएन्-स्वाग ---२८. १७६; २३३.